## मोलाना हम



नेखक

जगदीश्चन्द्र वाचस्पति

させのなか

प्रकाशक

हिन्दी पुस्तक राजेन्सी ११६, इरिसन रोड, कलकत्ता

प्रथम वार ]

सम्बत् १६८०

[मूल्प १)

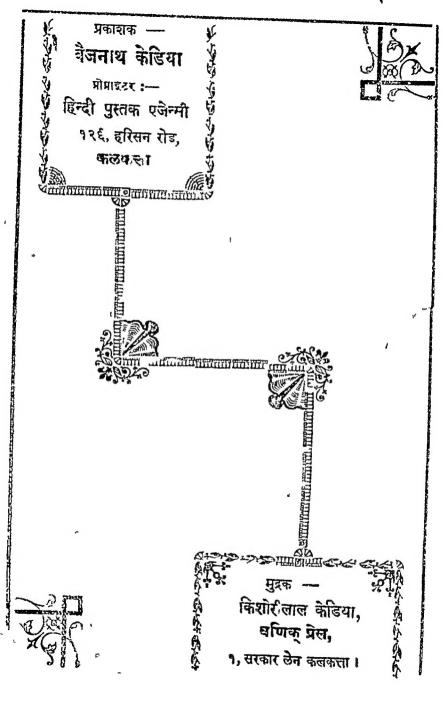

### निवेदन

प्रिय<sup>,</sup> पाठको ! जगत्-प्रसिद्ध 'मीलाना रूप धीर उनकी मस्तवीके सम्बन्धमें आपमेंसे वहुतोंने कुछ न कुछ अवश्य सुना होगा। फारसी-साहित्यमें महनवीका स्थान बहुत ऊँचा है। मंग्रेजी और बंगाली माषाओंसे अन्दित पुलकों धड़ाधड़ हिन्दीमें ंनिकलतो दोखती हैं, परन्तु इस बोर हिन्दी-प्रेमियोंका पूरा पूरा ध्यान नहीं गया है। काव्य-कलाकी दृष्टिसे भी इसमें विचित्र-तायें हैं, और माच भी उच्च हैं। इसीलिये इस चार हमने हिन्दी-पुलक-एजेन्सी-मालाकी ३८ वीं संख्याके क्रवमे यह 'मौलाना कम' नामकी पुस्तक निकाली है। योछानाका जीवन बादर्श था। मीलानाके विचार यहुत उच थे। उनकी शिक्षापद जीवनी, कथाके क्यमें उनके उस भाव और विचार, और उनकी पहुमूत्य शिक्षायें इस पुस्तकमें सुन्दर सरल माषामें लिखी गई हैं। इसके ' लेखक श्रीयुक्त जगदीशचन्द्र वाचल्पति भी हिन्दीके बड़े बेपी हैं। हिन्दी मापामें ऐसे अनुपम और प्रसिद्ध प्रन्थोंका होना क्षावश्यक समक्रकर ही हमने इसे निकाला है। आशा है हमारे इत्साही और प्रेमी पाउक इसे अपनाकर स्वयं लास उठादेंगे और ६में उत्साहित करेंगे।

> विनीत---सन्दारात

## मौलाना रूम



# विषय-सूची

| विषय                    |       |
|-------------------------|-------|
| १—भूमिकः                | नुष्ठ |
| -                       | ę     |
| २—प्रस्तावनः            | ខ     |
| ३—मौलानाका जीवनचरित्र   |       |
| ४—मोलानाके विचार        | २७    |
| ५—कथा-संब्रह            | ५३    |
| ુનવા-સત્રફ              | 60    |
| ६—प्रेम-माहात्म्यः      | •••   |
| <del>७ - </del> सुमाषित | १६५   |
| - 23-11-AC              | २०६   |

### निवेदन

が目が

बहुत दिनसे विचार था कि हिन्दी-उद्यानमें कुछ पुराने पुष्य-वृक्ष लगाऊं और इसको अपनी लेखनीके जलसे सींचूं। ईश्वरको कृपा है कि आज में अपने इस संकल्पमें कृत-कार्य्य हुआ और आशा करता हूं कि आगे भी यथासमय मान्य पाठकोंकी सेवाकी सौभाग्य पानेमें अग्रसर हूंगा।

"मोलाना हम और उनका कान्य" यह पुस्तक सचमुच मेरी लेखनीका पहला कदम है। पहला कदम उमङ्गोंसे भरा होता है, बड़ी-बड़ी आशाओंसे प्रेरित होकर उठता है और उसके उठानेमें बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना होता है—यह सब बातें इस पुस्तकके प्रस्तुत करनेमें काम करती हैं यह विज्ञ पाठको और लेखकोंको अनुभव द्वारा मालूम हो आवेगा।

इस पुस्तकका जो कम मैंने निश्चित किया है, वह अच्छेसे अच्छा सोचकर किया है। वास्तवमें 'मस्नवी' में यह कम नहीं है हां उसमें ऐसा है कि समय-समयपर जो विचार सूकते रहें उनका एकत्री करण मात्र है, न कम और न कोई विशेष प्रकरण तथा शृङ्खला ही है। मौलानाके विचारोके किसी भी भागको छोड़ा नहीं गया है बहिक उनके वास्तविक रूपमें कमबद्ध कर दिया गया है। केवल इस कार्यमें मुभ्ने छ मास खर्च करने पडे हैं जिससे पुस्तकको यह सुन्दरता प्राप्त हुई है।

पाठकों और समालोचकोंसे निवेदन है कि ऋपाकर वह इसको अङ्गीकार करें और एक प्रेमी की दो हुई भेंट समक्तकर इसे अपनावें।

में अपने परममित्र श्रीयुक्त साधु महेशप्रसादजीका अंत्यन्त अभारी हू कि उन्होंने प्रस्तुत पुस्तककी अपनी विद्वत्तामयो भूमिका लिख देनेकी छपा की हैं। परमात्मा उनकी योग्यतासे मुक्ते लाभ उठानेका फिर भी समय दें।

प्यारे भाई पं० योगेन्द्रपालजी शास्त्रीके पवित्र कार्यों का समरणकर जो कि उन्होंने मेरी सहायतामें किये हैं, कृतज्ञता प्रकाश करता हुआ ईश्वरसे यही प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी सहायता करें और मेरा स्वामाविक साथी बनाये रक्खे।

हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सीके मैनेजर श्री शम्भूशसादजी वम्मी तथा अन्य सज्जनोंको भी धन्यवाद है कि इन्होंने छपाकर मेरी सेवाको पाठक महोदयोतक पहुंचानेका प्रशंसनीय कार्थ किया।

अन्तमें अपनी जीवन-नौका देवी सुशीलाका ध्यान करता हुआ कि जिसके प्रेमने मुक्ते इस शुभ मार्गेपर चलाया प्रभुसे संसारके मंगल की कामना करता है।

विवेदक—

जगदीशचन्द्र वाचस्पति,

## भूमिका

मौलाना जलाल-उद्-दीन रूमी तथा उनकी मस्रवीकी अमिट कीर्ति सूर्यके समान प्रकट है। हिन्दी भाषामें मौलाना तथा उनके श्रन्थ मह्मचोपर आजतक कुछ भी नहीं लिखा गया था। कुछ लोगोने मुऋसे भी आग्रह किया था कि मैं इसपर कुछ लिखूं, परन्तु में भी अवकाश न होनेके कारण कुछ लिख नहीं सका। वड़ी प्रसन्नताको बात है कि इस कार्यका वीड़ा श्री पिएडत जगदीशचन्द्र वाचस्यतिजीने उठाया है और उसे भली भानि निभाया है। मेरा निश्वास है कि पाठक जब इस हिन्दी मस्तवीको मलीमांति पहेंगे तो अवश्य इस नतीजेपर पहुंचेंगे कि इस मस्त्रवी ऐसे मार्मिक प्रत्यको लिखनेके लिये चास्तवमे आप ही सर्वया उपयुक्त थे, अस्तु । हिन्दी फाहित्य-भांडारकी पूंजीमें आपने जो आदरणीय तथा महत्वरूर्ण वृद्धि कर दिखाई है वह भूरि भूरि प्रशंसाके योग्य है।

फ़ारसी भाषाके पद्यके जो विभाग सुप्रसिद्ध हैं उन्हींमेसे एकका नाम मस्त्रत्री है। इस विभागके सारे पदों—शेरोंमेंसे प्रत्येक पदका वजन वा काफिया (अनुप्रास) एक ही हुआ करता है, वास्तवमें मस्त्रवी शब्द अरबीके सनयुन् धातुसे विकला है जिसका अर्थ है दोहरा करना, दोहरा होना अथवा लौटा लेना। मस्तवीमें वस्तुतः पहले ही अर्धपद (मिसरा) का अनुप्रास लौटाया तथा दोहराया हुआ होता है इस कारण ऐसे पदोंका नाम मस्तवी ॥ पड़ा है।

मस्तवीके लिये वस्तुतः ७ छन्द मुख्य माने गये हैं। इनके सिवा किसी अन्य छन्दके अनुसार मस्तवी कहना अच्छा नहीं समक्ता जाता। मस्तवीमें पदस ख्याकी भी कोई कैंद नहीं हैं और यदि भिन्न २ छन्दों की पाच मस्तवियां हों तो उनका एक विशेष नाम ख़मसा अर्थात् पंजा नहा जाता है-जैसे ख़मसा निज़ामी वा ख़मसा जामी इत्यादि ग्रन्थ हैं। विद्वद्वरोका कथन है कि मस्तिभीका लिखना वड़ा कठिन कार्य है तथापि फ़ारसीमें अनेक विद्वानोंने मस्तविया लिखी हैं और अपनी अपनी मस्ति वियोकी वदौलत ही उन्होंने अक्षय कीर्ति भी पायी है। इस

क्षेत्रके सबसे वहे योद्धा निज्ञामी, गंजवी, और फ़िरदौसी माने जाते हैं।

निजामीने जिन २ मुख्य वार्तोका होना मस्तवीमे अत्यावश्यक् वतालाया है मौलाना कम तथा अन्य लोगोने उससे भिन्न मार्गका अनुसरण किया है। उनकी मस्नवीका श्रीगणेश एक कथासे होता है। मौलाना कम तथा उनकी मस्नवीका जो दरजा है वह स्पष्ट ही है। मौलाना कम तरहवी शताब्दी ईस्वीमे हुए हैं। उस समय तथा उससे पूर्व कालमें अफग़ानिस्तान, वलख़, ईरान तथा अरवका

त् मौलाना रुमकी मस्रवी रमल मुसद्दस मकसूर नामी छन्दमें है जिसका वजन है-फायलातुन, फायलातुन, फायलुन, ।

वहुत कुछ सम्बन्ध भारतके साथ था। इतिहास-प्रेमी भलीभांति जानते हैं कि उस समय भारतको सारी वस्तुएं इन्हों देशोंसे होकर अधवा इन्ही देशवासियोंकी बदौलत सारे पश्चिममें पहुंचा करती थीं। इस प्रकार इन देशोंका सम्बन्ध बहुत कुछ भारतसे था और अव्वेद्धनी, मसऊदी वा अन्य कई विद्वानोंके द्वारा भारतीय विद्या तथा ज्ञानकी चर्चा वहुत कुछ उन देशोंमे फैल गई थी। निदान निर्विवाद रूपसे इस वातको मानना पड़ना है कि मौलाना क्षमकी बहुत सो सारगर्भित वातें वास्तवमे भारतीय विद्या तथा ज्ञानके आधारपर हैं। वस्तुतः सुयोग्य लेखकने संस्कृत वाक्यो तथा टिप्पणियोंद्वारा इस रहस्यको भलीभांति खोल दिया है और साथ ही साथ आशा की जाती है कि लेखकके ऐसा कर देनेसे पाठकोंको प्रत्येक मर्मके समभ्रतेमें अवश्यमेव वड़ी सुगमता होगी। अव अन्तमे यह कह देना भी अवश्यक प्रतीत होता है कि यदि मैं ग़लती नहीं करता तो यह वात अवश्य ठीक है कि मौलाना क्रमके सम्बन्धमे हिन्दी भापामे यह पहला ग्रन्थ है और वड़े परिश्रमसे लिखा गया है। संसारकी अनेक भाषाओं में इस मस्रवीके भिन्न २ संस्करण निकल चुके हैं। हिन्दी भाषा अवतक इससे विलकुल वंचित थी। अतः 'आशा है हिन्दी प्रेमी इस ग्रन्थंको आद्र-दृष्टिले देखेंगे।

हिन्दू-विश्वविद्यालय काशी ) महेशप्रसाद 'साधु' ६-४-१६५२ ) मीलवी फ़ाज़िल



### प्रस्तावना

"आत्मान चेद्विजानीया दयमस्मीति पूरुषः किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरत्।"

उपनिषद्के इस आदर्श वाक्यमें महर्षिने कहा है कि मनुष्य यदि यह जान छे कि मैं (आत्मा) कौन हूं, किस प्रकारका हूं तो फिर वह किसकी इच्छा करता हुआ किस वस्तुके वियोग अथवा संयोगसे अपने शरीरको जलाया करेगा ?

महर्षिका कथन है कि मनुष्यमात्रको चाहिये कि यथार्थ रोतिसे निश्चयपूर्वक जान छे कि आत्मा क्या है। यदि मनुष्यने यह जान लिया तो निश्चय जानो कि उसके लिये कुछ अप्राप्य यस्तु नहीं रही, वह चाहे जिस वस्तुको प्राप्त कर सकता है।

यह बात हरएक व्यक्तिमें देखी जाती है कि वह अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तिकी रक्षा किया करता है। यदि उसकी अभि- लिपत वस्तु न मिले तो उसे एक प्रकारका कष्ट होता है जिससे न केवल बात्मा ही दुःखी होता है और मनपर ही बुरा संस्कार पडता है बिक शरीर भी जलने लग जाता है। इसी प्रकार जब अनिष्ट वस्तु सामते आ जाती है और प्रयत्न करनेपर भी

नहीं दूर होती तब भो विशेष कए उठाना पड़ता है। प्रयक्त करनेपर यदि इएकी प्राप्त हो जावे पर कुछ हो समय बाद तए होता दिखायी दे तो उससे भो नित्तको क्रेश होता है। इस क्रेशको बहुत बुरा समक ऋषियोंने यह मन्त्र उपनिपद्में वर्णित किया है। इसिलये यदि कोई यह चाहे कि मेरे सब कए दूर हों और मेरा चेड़ा दु:ख-सागरसे निकल आनन्द-तटपर पहुचे तो उस सन्तप्त हद्यको उचित है कि आत्मक्षानकी नौकामे चढ़कर पार उतरनेकी चेष्टा करे। यह आत्मक्षानकी नौकामे चढ़कर पार उतरनेकी चेष्टा करे। यह आत्मक्षान अध्यादमविद्यासे प्राप्त होता है। इसीलिये जिसने अध्यादमविद्या प्रहण कर ली उसने अपना मनुष्य-जन्म सफल कर लिया और जिसने इस सर्वेत्कृष्ट विज्ञानको छोड़ लौकिक विद्याको सीखा वह भारी टोटेमे रहा।

''इह चेदवेदी दथ सत्यमस्ति नो चेदवेदी मेहती विनिष्टिः"
अर्थात् जिसने मनुष्य-जनम छेकर आत्मज्ञान प्राप्त कर
छिया उसने सचमुच एक उचित कार्य किया पर जिस मूर्खने
न जान पाया और इधर-उधरकी वातोंमें समय गँवाया, उसने
वड़ा टोटा उठाया। इसी उत्कृष्ट और सर्वोत्तम विचारको
भगवान् श्रीकृष्णने अपने वचनामृतसे यों कहा है कि—

'अध्यातम विद्या विद्यानाम्'
फिर जो आतम-विद्या सव विद्याओं से उत्तम और उपयोगी है
उसका श्रवण, मनन तथा तद्वुसार निद्ध्यासन करना प्रत्येक
समभ्दार मनुष्यका मुख्य कर्त्तन्य हो जाना है।

यह निश्चित है कि आत्म-विद्याका विद्यार्थी पापातमा नहीं हो सकता। इसीलिये धर्मका सम्बन्ध आत्माके साथ अदूर है। प्रत्येक आत्मज्ञानाभिलापोके लिये सदाचार या आचारशास्त्र का अध्ययन करना भो इमीलिये उपयोगी माना गया है कि आत्मज्ञानक्ष्पी अमृत कदाचारी या आचारशून्य हृदयमें नहीं खाला जा सकता; क्योंकि यदि ऐसे अपवित्र धर्तनमें यह वस्तु रक्षी जायगी तो वह अपवित्र और अशुद्ध हो जायगी। मनुने इसीलिये लिखा है कि—

#### 'विद्यातपोभ्यां भृतात्मा।'

विद्या तप और धर्माचरणसे ही, आतमा शुद्ध होता है। यह वात न सिर्फ़ संस्कृत प्रन्थों के अन्दर ही पायी जाती है विहक और भी जिन भाषाओं में आतमिवद्याका वर्णन पाया जाता है उनमें आतमा के साथ आवारका अवश्य वर्णन पार्या जाता है; यथा फ़ारसी और अरबी भाषाओं के उच्च प्रन्थों में जो कि आतमिवद्यापर छिले गये हैं आचारधर्मका वर्णन अवश्य देलने में आता है। जैसे गीता में आतमिवद्या के रहस्यों के साथ साथ ब्रह्मचर्य, संयम, निर्ममता, शान्ति और देवी गुणों के स्वीकारका उपदेश पाया जाता है वैसे ही सिराजुस्सा छिकीन जैसी फारसी पुस्तकों और 'अह्या उल्लंभ जैसी वृहत्काय अरबी पुस्तकों में भी जो केवल आतम-विद्यापर ही लिली गयी हैं आचारधर्मका सिवस्तर वर्णन दिखायी देता है।

. इस समय हम अरवी साहित्यकी चर्चा छेडुकर असामयिक

कार्य करना उचित नहीं समभते। हां, यह अवश्य जतलानेकी कोशिश करेंगे कि फ़ारसी साहित्यमें आतमाके साथ साथ आवारका भी ऊँ वा स्थान माना गया है।

फ़ारसी साहित्यमें आत्मविद्या और आचार-शास्त्रके एक-त्रित उपाख्यानपर सबसे पुरानी पुस्तक हकीम सनाईकी वनाई 'हदोका' नाम पुस्तक विख्यात है जिसमें कि योग्य तथा अनु-भवी लेखकने जहां आत्माके उन रहस्योंको, जो शरीर और मनके संसर्गसे उत्पन्न हुए हैं, खोलनेका यस किया है वहां धैर्य, 'यवित्रता, सत्य, द्या और भक्ति आदि अनुपम धर्माङ्ग रहोंका भी विशदक्ष्यसे वर्णन किया है।

इसके सिवा र्गाजा फ़रीदुद्दीन असारकी दिलचस्प पुस्तक 'मस्तवी असार' भी उसी श्रेणोकी है जिसमें वह सव उत्तम गुण पाये जाते हैं जो किसी योग्य अनुभवी आत्मविद्याके व्याख्याताकी कृतिमें होने चाहिये। सौभाग्यवश यह दोनों पुस्तकं जो कि मस्तवीसे बहुत ही छोटी हैं प्रकाशित हुई आज भी मिल सकती हैं। जिन लोगोंको अन्वेषणकी इच्छा हो या आत्मविद्याके इतिहास जाननेका विचार हो उन्हें चाहिये कि अवश्य इन प्राचीन पुस्तकोंको देखनेका कंप्र उठावें। हमे इनके देखने तथा सविचार पढ़नेका इसिलयेध्यान आया कि फ़ारसी-के वर्त्तमान आध्यात्मक प्रत्योंमें मौलाना क्षमकी मस्तवीको जो स्थान प्राप्त है वह बहुत उँचा है और उनकी प्रशंसा स्वयं मौलाना क्षमने अपनी मस्तवीमें यह लिखकर की है—

#### 'अत्तार रूह बुद सनाई दो चश्मे मा।'

अर्थात् मौलाना कहते हैं कि अत्तार मेरा आत्मा और सनाई मेरी दो आँखें हैं। आंखें मार्ग दिखाती हैं, सत्यासत्यका विवेक कराती हैं, यह दोनों भी मुक्त सचाईतक पहुचानेवाले हैं। जैसे आँखें माथेपर होती हैं वैसे ही इन महात्माओंका कथन सिर माथे है। जैसे मनुष्य आंखोंसे देखता और इनके अभावमे अन्धा होता है वैसे ही इन सज्जनोंके विना में अन्ध समान हूं। पीलाना कमने जिसश्रद्धा और इतक्रतासे इन दोनों महानुभावोंका वर्णन किया है उससे जहां मीलानाकी इतक्रता प्रकट होती है वहा अत्तार और सनाईका महत्व भी दिखायी देता है।

असार और सनाई यद्यपि उच्च कोटिके विद्वान थे तथापि वे अपने समयके ही योग्य व्यक्ति थे। कुछ कालके वाद जब आत्मझानियोकी और भी आवश्यकता प्रतीत हुई तो यह लोग हिम्मत
हार बैठे। ऐसे आत्मप्रधान समयमे जब कि किसी उच्च विद्वान
और उत्कृष्ट व्याख्याताकी आवश्यकता प्रतीत होती थी ईश्वरीय
प्रेरणासे मोलाना रूपका नसीवा जागा और इन्होंने आकर
ऐसा अपूर्व परिचय दिया कि लोग वाह वाह कर उठे। मोलानाके व्याख्यानोंके सामने हकीम सनाईके प्रभावोत्पादक वाक्य
भी धुं धलेसे हो गये और ख्वाजा असारके भजन भी सारहीन
प्रतीत होने लगे। कुछ ही वर्षीमे मोलानाकी इतकी विख्याति
हुई कि तातारसे अरवतक और तुर्किस्तानसे चीनतक हर
वालक और वृद्ध उनके नामसे परिचित हो गया।

यही मौलाना सम हैं जिन्होंने अपने दीर्घकालके स्वाध्याय और प्रवचन नियमसे प्रतिष्ठा पाकर सर्वसाधारणके हृदयमें स्थान पाया और अपने जीवनके साधी हस्सामुद्दीन चिल्पीकी उत्कर प्रेरणासे 'मस्नवी मानवी' जैसी अद्भुत तथा शिक्षाप्रद पुस्तक लिखी जिसका न केवल उनके जीवनकालमें और मृत्यु के वाद फ़ारसी आदि देशोंमें प्रचार हुआ वरिक आज भी संसारकी विख्यात भाषाओंमें उसका अनुवाद हो गया जिसके कारण प्रत्येक आत्मानुरागी और विद्या-व्यसनी उनकी पवित्र कृतिसे लाभ उठा रहा है।

फ़ारसी साहित्यमें हदीक़ा और मस्तवी असारके वाद यदि कोई उत्तम आध्यातिमक पुस्तक है तो वह 'मस्तवी ह्रम, ही है। वैसे तो फ़ारसीमें मीलानाकी मस्नवीसे वढ़कर आचार, नीति और सभ्यताकी व्याख्या करनेवाला कोई ग्रन्थ नहीं पर साथ ही आतमविद्याका जैसा वर्णन इस प्रथमे है और किसीमें नहीं है। इसोलिये इस पुस्तकको जितनी उपादेयता और विख्याति प्राप्त हुई है उतनी किसी और प्रथको नही हुई।

मस्नभीकी सवाल होता है कि वह कीनसे कारण हैं कि प्रसिद्धिके फ़ारसी साहित्यमें मस्नवीका स्थान सबसे उँचा कारण है। जहांतक हमारा विचार है महन्दी इसिलये

प्रसिद्ध नहीं है. कि वह मौलाना रूम जैसे लेखकको छेखनीसे निकलो है और न इसिंखिये ही मशहूर है कि इननी वृहत आकारवाली है तथा न इसलिये ही लोग उसे पसन्द करते हैं कि वह फ़ारसी जैसी कवितामयी भाषामें लिखी गयी है विक उसकी ख्यातिका सवव कुछ और ही है। हम यह चाहते हैं कि इस उचित खानपर मस्तवीके प्रसिद्ध होनेके असली कारणों-पर विचार किया जावे और यह सोचा जावे कि क्या कारण हैं कि मौलाना कुनको मस्तवी संसारमें प्रसिद्ध है।

किसी भो वस्तुकी प्रसिद्धिके विशेषतया तीन कारण होते हैं—

- (१) वह वस्तु खयं इतनी अच्छी हो कि सर्व विय हो जावे।
- (२) वह वस्तु किसी ऐसे कामकी हो कि जो यहुत आव-श्यक हो।
- (३) वह वस्तुं किस्ती ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तिकी हो कि जो सर्विषय हो।

मस्तवोकी प्रसिद्धिमें केवल पहिली वात ही प्रमाण है। वर्थात् मस्तवी इसलिये प्रसिद्ध है कि वह स्वयं ऐसी है कि लोग उसे चाहें और स्थान स्थानपर ले जावे।

मस्तवीकी छेखन शैछी इस प्रकारकी है कि समक्षतेवाछेपर कुछ ज़ोर नहीं पडता और अपने आप दिलमें उतरती जाती है। इसके लिये हम कई युक्ति और उदाहरण देना उचित समक्षते हैं।

(१) मस्तर्शमें प्रत्येक वातपर कथा छिखी गयी है। यदि मस्तरीको शुरू किया जावे तो 'वांसुरीका रुद्न' नामक उपा-ख्यान सवसे पहिले द्रष्टिगोचर होगा जैसा कि— 'विश्वनवाज् ने चूं हिकायत मीक्रनद वज् जुदाईहा शिकायत मीक्रनद।'

सुनो ! वांसुरी क्या कथा कह रही है और देखो, अपनी जुदाई-वियोगकी कैं भी शिकायते कर रही है।

वीचमें भी वांसुरीके, अभिन्नायसे मिलते जुलते तत्त्वोंपर कथाए' लिखी गयी हैं; जैसे वादशाहका एक सुन्दरीपर आसक्त होना और महात्माके दर्शनोंसे कृतकृत्य होना तथा शेरकी कथा लिखकर पुरुषार्थका महत्व दिखलाना आदि आदि और अन्तमें तीन आलस्यावतार भाइयोंकी कहानी लिखकर उपरितका मनोहर भाव उत्पन्न किया गया है।

इन कथाओं के लिखनेका ढंग ऐसा अच्छा है कि बालक-से वृद्ध और मूर्खसे विद्वानतक प्रत्येक पसन्द करता है। इसी कथा-कथन-कलासे हरएक व्यक्तिपर प्रभाव पड़ जाता है और इतना मन लगता है कि छोड़नेको दिल नहीं चाहता।

कथा लिखते समय इतना विशेष ध्यान रखा गया है कि कथाका परिणाम कथामें भलकने न पावे और जवतक कि उसका खास तौरपर वादमें जिकर न किया जावे किसीको मालूम न हो। प्रत्येक कथा या उपाख्यानसे परिणाम ऐसा अच्छा निकाला गया है कि पढ़नेवालेको हैरानी होती है और उसे प्रतीत होता है कि इसका प्रभाव उसके मनपर पड़ रहा, है। पाठक जव कथा संग्रहको पढ़ेंगे तो उनको इस वचनकी सत्यताका प्रमाण कुछ न कुछ अवश्य मिल जावेगा।

- (२) दूसरी वात जो मस्तवीको प्रसिद्ध करतेवाली है वह आत्मविद्याकां अद्भुत वर्णन है-जैसे मुरदा जिस्मको यह आत्मा जिन्दा कर देता है इसी प्रकार आत्मविद्याने मस्तवीको संसारके हर देशकी तरफ हरकत दी है और प्रसिद्ध कर दिया है। मस्तवीमें स्थान स्थानपर आत्मविद्याके अट्ठों और उपाङ्गोंका ऐसा अच्छा वर्णन पाया जाता है कि पढ़नेवाला फड़क उठता है। अहा! परीका प्रभाव तो पढ़कर देखो, भूले-भटके प्रेमीको कैसा सीधा और सन्धा मार्ग दिखलाया है। 'वादशाहके वाज़की दुर्गति' नामक उपाच्यान लिखकर आत्माको उसका स्वरूप कैसे दिखाया गया है—यह पढ़नेसे ही ज्ञात होगा।
  - (३) इश्क प्रेमका अच्छेसे शब्दोंमें वर्णन किया गया है। सांसारिक और आत्मिक लोग जिस एक वस्तुपर लट्टू हैं उसका लोकोत्तर नाम 'इश्क़' है। यह इश्क ऐसी वस्तु है कि सुरदा भी तडप उठना है। हाय! इस इश्क़ने सेकड़ोंको वरवाद कर डाला और हजारों ग़रीबोंपर दिन-दहाड़े डाके डाले! हाय! इस हत्यारेने लाखोंके कलेजे छलनी कर दिये लेकिन इतना कर सुक्रनेपर भी सबका प्यारा बना रहा और सबका सहारा साबित होता रहा। जिसमें इश्क़ है बही कुछ है पर जिसमें इश्क़ नहीं वह कुछ भी नही। इसी हज़रत इश्क़के हाथों सताये हुए होनसे मौलाना कमने खान २ पर इनकी करत्ने लिखों हैं और अगर कहीं खुश हो गये हैं तो खुशीके मारे तारीफ़ोंके पुल खान दिये हैं, एक नम्ना पेश करते हैं —

"शाद बाश ऐ इक्के खुश सीदाए मा ऐ तबीबे जुम्ला इछत हाय मा। ऐ दवाए निखबतो नामूसे मा ऐ तो अफ़ात्नो जालीनूमे मा॥"

वयांत् पे मेरी धुन—इश्क़ तू खुश रह—मुभवर क्रपाद्विष्ट किये रह। पे मेरे प्यारे इश्क़! तू पेक्षा वैद्य है कि जो मेरे हर पक रोगकी दवाई कर सकता है। पे मेरी जान! तू मेरे हर द्रदकी दवाई है और मेरे ऐथोंको दूर करने वाली है। हां, हा, नू तो मेरा जालीनूस और अपलात्न है।

हमारे विवारमे इरक़देवकी तारीफ़ इससे अधिक हो ही नहीं सकती। जालीनूस कहकर इरक़का प्रभाव और प्रतिष्ठा सिद्ध की गयी है। यह मानी हुई वात है कि जालीनूससे वढ़कर पश्चिममें कोई वैद्य नहीं हुआ। सर्वसाधारण जितनी श्रद्धा जालीनूससे रक्षते हैं उसकाएक अश भी दूसरों से नहीं। यह इसलिये कि वह इतना योग्य और सिद्ध था कि हर मरज़का चुटकियों में इलाज किया करता था। वढ़ेसे बड़े दु:खीको आराम पहुंचा देना और कप्टोंसे छुड़ा सुखी वनाना उसी वैद्यके वांये हाधका काम था। इक्षको यह नाम देकर मौलानाका भी यही अभिप्राय है। अफलातून अपने समयका अद्वितीय विद्वान हो गया है। यूरोपियन लोग उसे होटोंके नामसे पुकारते हैं। यसे उद्य व्यक्तिकी प्रतिष्ठा आदि आविष्कर्ता स्वीकार करते हैं। ऐसे उद्य व्यक्तिकी प्रतिष्ठा

इश्कको देकर सचमुच उचितसे उचित सम्मान किया गया है, अधिक क्या 'प्रेम महिमा' इसका ज्वलन्त द्रष्टान्त है। मेरे भाई जब देखेंगे तो जान सकेगे कि मौलानापर इस प्रेम-इश्कका कैसा रंग चढ़ा हुआ था। इस प्रेमके यत्र तत्र समावेशसे भी मस्नवीको प्रसिद्धिकी सम्पत्ति प्राप्त हुई।

(३) तीसरी बात जो मस्नवीको प्रसिद्ध करनेवाली हुई वह धार्मिक प्रत्थोंमें लिखे उपाख्यानोका रोचक सम्वाद है। जीसे हजरत मूसाका चरवाहे की प्रार्थनापर नाराज होना और वादमे परीमान होना। हज़रत वुस्तामीकी तपस्याका वर्णन और फिर उनका किस्सा भी ऐसे उगसे लिखा गया है कि किसी अन्य पुस्तकमे वेसा नहीं देखनेमे आता, पैगम्बरोंकी करामातें जैसे-हवशो गुलामका गोरा हो जाना आदि वाते भी इस प्रकार वर्णित हैं कि पढ़नेवालोंपर विशेष प्रभाव पढ़े विना नहीं रह सकता।

(४) विशेषता यह है कि छुरान और हदीसोके कई वाक्यों-की व्याख्या जैसे विचित्र ढंगसे मौलानाने की है वैसी आज-तक सिवा शिवली और ग़िज़ालीके और किसीने नहीं की। उदाहरणके लिये दो आयतोंकी व्याख्याको ओर पाठकोंका ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है—

'मन् अरफ़ नक्सहु फकर अरफ़ रब्बहु।' १ अर्थ—जिसने अपने आपको जान छिया उसने ईश्वरको पहिचान छिया।

#### ं 'कुछी इलैना राजेऊन।' २

अर्थ-हरएक हमारी तरफ़ छोटेगा अर्थात् प्रत्येक व्यक्तिको ईश्वरके सामने जाना होगा।

'मा ख़लक तल्जिन वल् उन्सा इल्ला लियावदून्।' ३

अर्थ—हमने मनुष्यों और फ़िरिश्तोंको सिवा इसके कि हमारी उपासना करें और किसो कामके लिये नहीं पैदा किया। परमात्मा कहता है कि हमने हरएकको इसलिये पैदा किया है कि हमारी भक्ति किया करें न कि इसलिये कि मुक्ते छोड़ इधर उधरके व्यसनोमे फस जावे। और भी वहुतसे वाक्य हैं कि जिनका रोचक और प्रनावोत्यादक वर्णन किया है। यह गुण इतना अधिक अच्छा प्रनीत होता है कि हरएक कुरान और हदीसोंसे प्रेम करनेवाला वड़ी श्रद्धासे मस्तवीको देखता और पढ़ता है।

इसी एक गुणकी वजहसे ही वढे वढे विद्वान् मस्तवीपर आशिक़ होते रहे हैं जैसे कि म्पृती मीर अञ्चासने अपनी प्रसिद्ध मस्तवीमें स्पष्ट कहा है कि—

> "ई कलामे सुफियाने शूम नेस्तः मस्नवीए मालवीए रूम नेस्तः"

अर्थ -यह मेरा कलाम या काव्य उच्च कोटिके विद्वानोंका सा नहीं है और न 'मस्तवी मोलाना रूम' ही है कि लोग इसे पसन्द करेंगे।

(५) पांचवीं विशेषता जो मस्तवीकी प्रसिद्धिमें है वह यह

है कि ज्ञानकाएडके गूढसे गूढ सिद्धान्त ऐसी सरल भाषामें
लिखे गयेहें कि बढ़े वहे ज्ञानियोंको दाँतों तले बङ्गुली डालनी पड़ी
है। फ़िलासफ़ीके प्रसिद्ध पुस्तक 'दुर्रतुत्ताज'में उसके लेखकं अ 'योख़ कुतुबुद्दीन शीराज़ीने मौलानाके उपदेशों और मस्तवीके विशेष विशेष खलोंको सुन और पढ़कर ऐसी प्रशंसा की है कि हरएक समक्दार ज्ञानी विद्वान्के हर्यमें मोलानाके लिये सद्भाव उत्पन्न हो उठते हैं।

(६) छठी विशेषता एक ऐसी विशेषता है जो उत्पर लिखी पांचों विशेषताओं पर सुहागेका काम करनेवाली है। मस्त्रवी एक काव्य है जिसमें प्रत्येक वात और प्रत्येक सिद्धान्त कवितामें लिखा गया है। वस, यही छठी विशेषता है कि मस्त्रवो कवितामयी है। मौलानाके जीवनकालसे आजतक फ़ारिस, बुख़ारा, अफ़ग़ानिस्तान और भारत आदि देशों में मस्नवीका गान ऐसे ढङ्गसे किया जाता है कि सुननेवालेपर वजद तारी हो जाता है। मुच्छा और वेहोशीतककी नौवत आती है।

<sup>\*</sup> फारसा भाषामें फिलासफी पर सबसे उत्तम विचार करने श्रीर पुस्तकाकारमे लिखनेवाले यह विद्वान् ससारप्रसिद्ध हैं। इनके प्रन्थमें दर्शन-शास्त्रके वह सिद्धान्त जहापर तर्ककी भी पहुंच नहीं, ऐसे अच्छे प्रकारसे पाये जाते हैं कि बड़े बड़े दार्शानिक हैरान हो उठते हैं।

लेखकने एक बार बुख़ारा जानेके लिये चित्रालकी यात्रा की थी।
मार्गमें खात देशके एक ग्रामके प्रसिद्ध गायकसे सभामें उनको
कुछ सुननेका अवसर प्राप्त हुआ, तो चित्त ऐसा आकृष्ट हुआ,
कि वेसुध हो गये। पूछा तो पता लगा, कि यह भजन मौलाना
कमकी वनाई हुई ग़ज़ल है. जो उसने अपने ग्रंथ 'दीवाने तबरेज़ी'
में लिखी है। इस जगह मैं इतना और कह दूँ, कि यह वही
ग़ज़ल थी, जो शहाबुद्दीन सहरवर्दीने शेख़शादीको खुश करने
और अपने आत्माको तसली देनेके लिये मौलानासे पत्र लिख-

#### गुज्ल

रैं। सर विनहं विवालीं तनहा मिरा रिहा कुन् तकें मने ख़रावे शत्रो गर्द मुवातिला कुन् । माएमो मौज सौदा शव ता विरोज़ तनहा, ख्वाही वया ववख़शा ख्वाही विरौ जफ़ा कुन् । वर शाहे ख़्वरूयां वाजिव वफ़ा न वाशद, ऐ जर्द रूए आशिक़ ! तू सन्न कुन् वफ़ा कुन् । (ई द्दरा दवा कुन )

और भी अच्छी अच्छी गुज़लें मौलानाकी वनाई दीवाने तबरेज़ीमें पाई जाती हैं। फ़ारसी भाषाके विद्वान पाठक उस ग्रंथमें देखनेका कष्ट उठावें। इस गुज़लको यहाँ लिखनेका हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है, कि यह जतला दिया जावे, कि मीलाना एक अच्छे कवि भी थे और ऐसी अच्छी कविता करते थे, कि हर दिल,रखनेवाला दर्दसे बेताव हो उठता था। बास्तवर्मे कवि होनेसे सरस काव्यका कवि होना कहीं अधिक प्रतिष्ठाका पात्र होना है। मौलाना कविता करते थे, पर उनकी कविता समय वरबाद करनेवाली नहीं होती थी और न ऐसी होती थी, कि उसका प्रभाव न पहें, अथवा पहें तो साधारण लोगोंपर ही पढ़े; बिल्क उच्च-कक्षाके विद्वान् भी उनकी कवितासे लाभ उठाते थे। यह सब इसीलिये, कि वह सरस काव्यके वक्ता और लेखक थे।

मस्रवी 'जिसके सात दपतर हैं और इतनी मौजानाने मस्तवी 'जिसके सात द्पतर ह' बार इतना मस्तवी को पुस्तक है, कि जो श्रीमद्वागवत्ने किसी बनाई 2 प्रकार:कम्हुआकारवाली नृ होगी, मौलानाने क्यों

लिखी ? इस प्रश्नपर विचार करते हुए हमे यह अवश्य मान लेना चाहिये, कि कोई न कोई ऐसा कारण अवश्य था, जिससे प्रेरित होकर मौलानाको इस वृहत्काव्यकी रचना करनेपर वाध्य होना पड़ा। वह कारण यद्यपि कई हैं तथापि यहां हम दो एक ही कारण दिखलानेकी कोशिश करेंगे।

पहला और मुख्य कारण-मौलानाके एक घनिष्ठ मित्र और एकान्त प्रेमी हसामुद्दीन चिल्पी नामक थे, जो सदा मौलानाके साथ रहा करते थे। इन्होंने कई वार प्रेरणा की, कि मौलाना ! आप ऐसी पुस्तक रचे कि मेरी आत्माको तसही हो और दूसरे लोग भी शानकी बातोंसे लाभ उठाकर कृतकृत्य हो।

मीलानाने प्रतिपेध किया, तो भी हसामुद्दीनकी प्रीति और मित्रताने आख़िर एक ऐसा समय ला दिया, कि मौलाना लिखने पर उताह हो गये। इसी विवशताको मौलानाने स्वयं अपने शन्दोंमें महावीके अन्दर खान-खानपर जतलाया है। महनवीके प्रत्येक दफ्तरके आरम्भमें हसामुद्दीनको सम्बोधित कर किसी भी प्रकरणको शुह्न किया गया है। यही स्पष्ट प्रमाण है, कि चिह्मी महोदयके प्रेमके कारण ही मौलानाने महनवी लिखी।

दूसरा कारण यह है कि 'हदीका' और अत्तारके काव्यमे जो विषय वर्णन किया गया था, सो था तो अवश्य उपयोगी; पर त्रुटि यह थी कि सम्पूर्ण न था और न ऐसा रोचक या दिलचस्प था कि सर्वसाधारण पढ़ सकते। मीलाना और उनके मित्रोंने यह त्रुटि देख निश्चय किया कि ऐसी पुस्तक तैयार करनी चाहिये, जो आचारकी शिक्षा देते हुए ज्ञानके सिद्धान्तोंसे भरी हो और ऐसी दिलवरूप हो कि प्रत्येक पढ़ा-लिखा या मूर्ष समक सके। यस, मौलानाने इस त्रुटिको पूरा करनेके लिये लेखनी उठाई और मस्नवीको प्रकट कर दिया। हकीम सनाई और अत्तारकी पुस्तकोंको ही मौलाना अपने स्वाध्यायमें रखा करते थे। इसील्यि उनके भाव और शब्द उपरोक्त महानुभावोंके प्रन्थों-से मिलते जुलते दिखाई देते हैं और जवाने हालसे यह कहते दिखाई देते हैं कि 'मस्तवी हम' अत्तार और सनाईके सूत्रोंकी वृहत् व्यास्या है। हम इस स्थानपर एक पद्य उद्धृत करते हैं। इसलिये कि, हमारे इस वचनकी सत्यता प्रकट हो जावे।

हकोम सनाईने'अपने "हदीका' में आत्माके खरुपको वर्णन करते हुए कहा है कि-

रूह या अक्लो इल्म दानद ज़ीस्त रूह रा पारसी ओ ताज़ी नीस्त। मोलानाने इसी भावको कुछ शन्दोंको वदलकर यों कहा, कि रूह वा अक्लस्तो वा इल्मस्तो यार रूह रा वा ताजिओ तुकी चेह कार।

नात्पर्य यह है, कि आत्मा अवल और इस्म रखता है। आत्माको ताज़ी और तुर्की से क्या काम है अर्थात् आत्माको किसी देश विशेषके सम्बन्धसे सरोकार नहीं है। वह तो सब प्रकारके सम्बन्ध और संसगीं से दूर है और केवल 'ज्ञान' गुण रखनेवाली चीज़ है।

सनाईने हदीक़ को शुरू करते समय 'नै' वांसुरीकी कथा लिखी है और कहा है कि—

नालाए नै अज़ दर्द ख़ाली नेस्त ( वांधरीका क्रन्दन दर्दसे ख़ाली नहीं है । )

मौलानाने मस्नवीको शुद्ध करते समय नैकी विशेष सहा-यता ली है और कहा है, कि वह जुदाईका रोना रो रही है।

> विशुनवाज़ नै चूं हिकायत मीकुनद वज जुदाई हा शिकायत मीकुनद।

पहुंच-पहुचमें फ़रक़ है—सनाई और मौलानाकी पहुंचमें बड़ा अन्तर है—गोया एक किसीको घुँ घलासा दिखाई देता है और दूसरा साफ़ २ देख रहा है।

यह-नियम है, कि किसी भी वस्तुमें गुण ही गुण नहीं, होते विक यदि सी गुण हैं, तो कमसे कम एक अवगुण भी हुआ करता है। मस्त्रवीमें भी गुणों के साथ अवगुण है। एक दो अवगुण मौलाना के जीवन कालमें स्वयं विगड़े दिलोंने पेश किये थे, जिनका उत्तर मौलानाने स्वयं मस्त्रवीमे दिया है। कुछ लोगोंने कहा कि मस्त्रवीमे मिथ्या कथाये — शेर, तोता आदिकी लिख रखी हैं। ऐसी भूठी कहानियों के लिखनेसे सिवा मिथ्या न्यवहारके और क्या रखा है—इस आक्षेपका उत्तर मौलानाने यह दिया है।

खुशतर आं बाशद कि राज़े दिल बरां गुफ्ता आयद दर हदीसे दीगरां।

अर्थ—अच्छा यह हैं, कि दिलवरों का राज़ दूसरों की ज़वानी खुले। मौलाना कहते हैं, कि इन कथाओं के लिखने का अभिप्राय यह है, कि इन कथाओं के पात्रों के नामसे जो हम कहना चाहते हैं, कह जावे। हमारा मतलव यह तो नहीं, कि यह पशु-पश्ली बोलते और इस प्रकारकी बुद्धिमानी की चातें करते थे, बिक्क हम तो इनका नाम लेकर किसी और ही बातको कहना चाहते हैं। क्यों कि यही एक ऐसा तरी का है, कि अपनी हार्दिक वात अच्छी से अच्छी तरह कही जा सकतो है।

लोगोंने कहा, कि आपकी मक्तवीमें कोई क्रम नहीं हैं—एक दंफ़्तरका दूसरे दफ़्हरसे कोई सम्बन्ध नहीं और न एक कथाका दूसरी कथासे कोई लगाव प्रतीत होता है। हमें तो ऐसा मालूम होता है, कि तुम्हारी यह किताब वे सिर-पैरके क्यालात-की एक पोटली है, जिसमें एक प्रकरणका दूसरे प्रकरणसे कोई सम्बन्ध नहीं है। मौलाना उत्तर देते हैं कि—

> चूं किताबल्लाह वियायद हम विरां ई चुनीं ताना ज़रन्द आं काफ़िरां।

मतलब यह है, कि-जब कुरान आया था, तो काफ़िरोंने उसपर भी यही ताना मारा था—आक्षेप किया था। मौलानाने अपनी मस्तवीपर किये आक्षेपोंको वही स्थान दिया है जो मुहम्मद् साहिबने कुरानपर किये आक्षेपोंको दिया है। यह उत्तर, कि तुम श्रद्धाद्दीन हो,—काफ़िर हो, मस्तवीकी उत्तम बातोंपर विचार नहीं करते, चाहिये, कि ध्यानसे देखो और उपदेश प्रहण करो। देखा जावे, तो कुरानसे मह्मवीकी तुलना केवल उसके लेखक मौलानाने ही नहीं की है बहिक और विद्वानोंने भी मस्न-वीको कुरानका दरजा दिया है। मशहूर है—मौलाना जामी बढ़े प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। उनकी गृज़लोंका मुसलमानोंमें वहा . सम्मान है और उनका स्थान भी बहुत उच्चकोटिके तस्ववेत्ताओं-में माना जाता है। वही अपनी पुस्तकमे मस्तवी कमके बारेमें लिखते हैं। जामीका यह पद्य कि---

मस्नवीए मौलवीए मानवी हस्त कुर आंदर जुवाने पहलवी। मन चिगोयन वस्फ आं आली जनाब नेस्त पैगम्बर वले दारद कि ताब।

भाव यह है, कि मौलाना क्षमको 'मस्तवी मानवी' जो है सो पहलवी--फ़ारसी भाषाका कुरान है। मैं मौलानाकी क्या तारीफ़ करूं ? मैं तो यह सभकता हूं, कि वह यद्यपि पैग़म्बर नहीं थे, तथापि वह ईश्वरीय शक्ति रखते थे ।

मस्रवीको कुरानका दर्जा देकर एक कट्टर मुसलमानने सचमुच उदारता और गुण-गौरवका उचित तथा प्रशंसनीय भाव दिखाया है। यदि इसो तुलनाको कोई अन्य मतावलम्बी कहता, तो सम्भव है, कि मस्रवी इतना आदर न पाती।

मौजानाके मस्तवीके बारेमें कुछ कह चुकनेपर आवश्यकता सम्बन्धमें है, कि मौलानाके लिये भी कुछ कहा जावे। मौलाना कुछ बातें अहैतवादके पक्के भक्त थे। उनके ग्रंथमें इस सिद्धान्त-

की ख़ासतौरसे वू आती है और सच तो यह है, कि उनको यह वेदान्ततत्त्व भारतीय महात्माओंकी संगतिसे प्राप्त हुआ था, यद्यपि हमारी अत्यल्प अन्वेषणासे यह सिद्ध होना असम्भव नहीं, तो कठिन अवश्य है, तथापि हम कुछ इस प्रकारके अनुमान अवश्य देना चाहते हैं, जिनसे मौलानाका भारतसे सम्बन्ध सिद्ध हो।

- (१) अद्वेतवाद और आत्मवादकी जन्म-भूमि अरव और कुरान नहीं है अपितु भारत और वैदिक साहित्य है। मौलानाके विचार वेदान्तसे सम्बन्ध रखते हैं। अतः आवश्यक है, कि वह भारतीय महातमाओं या उनके साहित्यसे परिचित हों। चुनांचे उनकी मस्तवीमें जो शेरकी कथा लिखी गई है, वह हुवह संस्कृः तके प्रसिद्ध नीतिप्रन्थ पञ्चतन्त्रसे उद्धृत की गई है। मस्रवीका जो लेखन-प्रकार है, वह भी पञ्चतन्त्रकी तरह है। तोतेकी कथा लिखकर भारतसे व्यापारका पता भी दिया गया है तथा वैदान्त-के जिन पारिभाषिक शब्दोंका मौलानाने उल्लेख किया है, वह शब्द अरवी और क़ुरानके किसी व्याख्याकारने मौलानासे पूर्व प्रयुक्त नहीं किये हैं, वह शब्द यदि भाषा या साहित्यमें पाये जाते हैं, तो वह संस्कृत और वेदान्त-साहित्यके हैं। इनसे पता लगता है, कि मौलानाको यह वेदान्त-रत्न अवश्य भारतीय ऋपासे प्राप्त हुआ था।
  - (२) मौलाना पुनर्जन्मके माननेवाले थे। उनका यह विचार भी भारतीय दर्शनशास्त्रसे सम्बन्ध रखता है। क्योंकि उनसे पहले अरवके कौरानिक विद्वान् यह विचार स्थिर नहीं कर पाये थे। यद्यपि मुसलमान पुनर्जन्मको नहीं मानते और इस सिद्धान्तको बुरा समक्षते हैं, तथापि मौलानाने अपनी उदारताका परिचय देते हुए इस सिद्धान्तको, सत्यता कई प्रकारसे स्रोकार की है। इन्ही दो कारणों—अद्वेतवाद और पुनर्जन्मपर विश्वास रखनेसे मुसलमानोने मौलानाको काफ़िरतक कह दिया था

और इसका खूव विरोध भी किया था। हमे स्मरण आता है, कि मौलाना कमके गुक शमस तवरेज़भी इन्हीं उत्तम भावों का उपदेश करनेके कारण कृतल कर दिये गये थे और इन महात्मा- के उपदेशों को ही मौलाना के 'नै' शब्दका अर्थ मस्तवी के टीका- कारोंने किया है। शमस महात्मा निश्चयसे भारत मे आये थे और यहां के योगो, वेदान्त-विशारद ज्ञानी सज्जनों से सत्तंग कर गये थे। वस, इसी से पता चल जाता है, कि मौलाना के विचार अद्देतवाद और पुनर्जन्मकी तरफ़ क्यों कुके।

कई एक चालाकोंने अपनी मकारीसे मौलानाके विशेष २ विचारोंको, जो कुरानके ख़िलाफ़ थे, निकाल डालनेकी घृणित चेष्टा की है जैसे—

> हफ्त सद हफ्ताद कृशिलव दिदा अम्। (मैंने अनेक जन्म घूमे)

इत्यादि पद्य पुनर्जन्मपर आज कलकी छपी हुई मस्तवीमें नहीं मिलते मगर पुरानी मस्तवीमें यह वचन पाये जाते हैं। मौलाना-के सम्बन्धमें और अधिक न कहकर हम अपने इस कथनको जो प्रस्तावनाके रूपमें लिखा गया है, समाप्त करते हैं और आशा करते हैं, कि प्रेमी पाठक इस पुस्तकको ध्यानसे पढेंगे।

विनीत---

जगदीश चन्द्र वाचस्पति गोन्दवाला ज़ि॰ अमृतसर।

## मोलाना रूमे

और

#### उनका काव्य



#### प्रथम ख्राड

### मौलानाका जीवनचरित्र

ला क्रम का पूरा नाम मौलाना मुहम्मद जलालु-दीन क्रमी है। मौलानाके पिताका नाम शेख़ बिल्क्सिक वहाउद्दीन और जन्मस्थान बलख़ (बाह्कीक देश) था। मोलानाके पिता अपने समयके अद्वितीय विद्वान हो गये हैं। खुरासानसे लेकर बग़दाद और तातारतकसे इनके पास फ़तवे (ब्यवस्थापत्र) आते थे। तत्कालीन राजा भी समयानुसार सेवामें उपस्थित होता था। प्रसिद्ध भाष्यकार इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी कभी २ मुहम्मद ख़्वारज़मशाहके साथ शेख़ महोदयका उपदेश सुनने जाया करते थे और उनसे धर्म-चर्चा किया करते थे। इमाम महाशयके विचार यूनानके वैक्कानिकोंसे मिलते जलते थे पर शेख साहिब कट्टर धार्मिक थे, वह कभी धर्ममें विज्ञानका प्रवेश न होने देना चाहते थे। इसी कारण एक दूसरे-के मतका प्रतिवाद करते रहते थे।

एक दिनकी बान है कि शेख अपने व्याख्यान-कौशलसे लाखों मनुष्योंको एकत्रित कर धर्मके किसी तत्त्वका मनोहर उपदेश कर रहे थे कि इपामके साथ ख्वारज़मशाह आ निकले, देखा तो अद्भुत दूरय है। राजाको वडा शोक तथा आश्चर्य हुआ। इमाम साहिब भी ऐसे समयकी ताकमें रहते थे, ऋट बोल उटे कि-'यदि अभीसे रोक थाम न की तो भविष्यत्में कठिनाई प्रहेगी। राजाने इमामका भाव समभ लिया और तत्काल खजानेकी कुञ्जियां शेख साहिबके पास भेज दीं और कहला भेजा कि राज्यकी सामग्रीमेंसे मेरे पास केवल यही रह गया है सो वह भी आप ही रिलये। शेल वहाउद्दीनने उत्तर दिया कि बहुत अच्छा! वृहस्पतिवारको उपदेश देकर चला जाऊ'गा। अगले दिन अपने प्रतिज्ञानुसार शेख़ने शहरको त्याग दिया, ३०० विद्वान् साथ थे। राजा बड़ा पछताया पर यह नहीं माने और बराबर अपने प्रणपर दूढ़ बने रहे। जहां जहां गये लोग दर्शनोंको आते थे। इसी प्रकार चलते चलते ई१० हिजरीमें नेशापुर पहुंचे। ख़्वाजा फ़रीदुद्दीन अत्तारने जब सुना तो मिलनेके लिये थाये। बालक जलालुद्दीन (मीलाना रूम) की आयु उस् समय छः वर्षकी थी। ख़्वाजा साहिबने जो इस बालकका सुन्दर मुखड़ा और भव्य मस्तक देखा तो अत्यन्त प्रसन्न

हुए और शेख़ साहिवसे बोले—'इस अनमोल रहाकी रक्षा करना। इतना कह अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'मस्नवी असार' वालक-को मेंट किया।

शेख़ पुत्रसहित नेशापुरसे चलकर बग़दाद पहुंचे। बग़दाद-सं हजाज़ और शाम होते हुए आक़ शहरमें एक वर्ष निवास किया और वहांसे आगे चढ़कर लारन्दा नगरमें सात वर्ष निरन्तर रहे। जहां कहीं जाते थे जिश्वासु लोग धर्म झानके लिये बराबर आते थे और अपनी तृप्ति कर अन्यत्र प्रसिद्धके कारण बनते थे। बालक जलालुद्दीनका पठन-पाठन भी निर्विध चल रहा था। जलालुद्दीनकी आयु जब १८ वर्षकी हुई तो १सी नगरके एक बिद्वान्की कन्यासे विवाह भी हो गया। कुल दिनोंके पश्चात् मौलाना जलालुद्दीन कभीके घर सन्तान उत्पन्न हुई जिसका नाम सुस्तान बलद रखा गया।

ख़्तारज़मशाहके पश्चात् वलख़का राजा इलाउद्दोन केंक्रवाद राजिसिंहासनपर घैठा। उसको जब शेख़ यहाउद्दोनके अपमान-का पता लगा तो बहुत दुःखो हुआ। और दूत मेजे कि महाराज-को यहां बुला लांचें। ६२४ हिजरीमें पुत्र-पीत्र सिहत शेख़ साहिब अपनी जनमभूमि क़ौनियामें आ गये। राजाने बड़ा आदर-सत्कार किया, यहांतक कि सदा उनको प्रसन्न रखता रहा, और उनके धर्म-उपदेशोंसे लाभ उठाता रहा।

शेख़ साहियका जीवन-काल ६२८ हिजरोमें समाप्त हो गया। मृत्युसे पहले शेख़ने अपने पुत्र मौलाना क्रमको सैयद बुर्हानु- हीनके हवाले कर दिया और यह कहकर कि इसकी रक्षा करते रहना अपनी अन्तिम सांस ले प्राण त्याग दिये।

विताकी मृत्युके पश्चात् मौलानाने सैयद बुर्हा नुहोनसे सम्बन्ध जोडा और पिताके आज्ञानुसार ही सैयद साहिबकी सेवामें लगे रहे। एक दिन मौलानाकी परीक्षा ली गयी तो पता लगा कि वे सांसारिक विद्याओं के पूरे पिएडत हैं। यह जान सैयद महाशय बड़े प्रसन्न हुए और वोले कि व्यावहारिक विक्षान तुम अच्छी प्रकार जान गये हो। अब तुम्हारी इच्छा हो तो परमार्थ विज्ञान भी तुम्हें सिखाऊ' क्योंकि यही विद्या है जो तुम्हारे पिताने मुक्षे अमानत दो थी । मौलाना यह सुन इस अद्भुत पैतृक सम्पत्तिको प्राप्त करनेके लिये बढ़े ही लालायित हुए और सानुरोध कहने लगे कि यह तो मुक्ते अवश्य दोजिये। इसके पश्चात् मौलाना सैयद साहिबके पास नी वर्षतक ब्रह्मविद्याका अध्ययन करते रहे। जब यहांसे निवृत्त धुए तो गुरुकी आज्ञासे द्मिश्क और हलबके प्रसिद्ध विद्यापीठोंमें अध्यातम विद्याके पूर्ण विद्वान् होनेके लिये चले गये और बड़ी सावधानीसे विद्या प्राप्त करके सद्गुरू: के दर्शनार्थ उनके स्थानपर पहुंचे। सैयदने जब देखा और परीक्षा ली तो आश्चर्य-चिकत रह गये और सहसा बोल उठे कि तू तो पितासे भी बढ़ गया! यह सुन सैयद गुरुको मौळानाने साष्ट्रांङ्ग प्रणामकर अपनी नम्रताका परिचय दिया।

सैयद साहिबने जो कुछ अध्यातम विद्यामे प्राप्त किया था वह मौलानाके पितासे ही प्राप्त किया था। इस सम्बन्धसे सैयद और मीलाना परस्पर भाई होते हैं। और मीलानाने जो प्राप्त किया वह सेयद साहिदसे, इस विचारसे गुरु शिष्यका सम्बन्ध भी निश्चित होता है। इन दोनों सम्बन्धोंका ही यह परिणाम धा कि दोनोंमें अत्यन्त प्रेम था। कहीं २ तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि यह घनिष्ठ मित्र हैं। परस्पर सत्कार बहुत ही विलक्षण प्रकारका प्रतीत होता है—यदि सैयदको पता लगता कि मौलाना चले भाते हैं तो अपना स्थान छोड़ उनके लिये अगुवाईको आते और गले लगाते। इसी तरह मौलानाको पता लगता कि सैयद आ रहे हैं तो आसन छोड़ जिस अवस्थामें होते वैसे उठ पड़ते और चरण स्पर्श करते।

मीलानाकी विद्या और सदाचारने इतनी ख्याति प्राप्त की कि ४०० कोसतकसे लोग विद्याध्ययन और व्यवस्था लेने इनके पास आते ये—वड़े २ विद्वान्, धनी और विद्यार्थियोंका आना जाना वना रहता था।

मौलानाने यद्यपि व्यावहारिक तथा पारमार्थिक दोनों विद्यायें पढ़ी थीं और पाठन भी कई विद्यालयों में किया था पर सत्य यह है कि अध्यातम विद्या पढ़के भी उस मार्ग में प्रवृत्त नहीं हुए थे, दिन रात संसारके धन्यों और व्यवखापत्रों में ही लगे रहते थे और इस प्रकार अपने आचरणसे व्यावहारिक विद्याका ही सम्मान करते थे।

म्ह्य-विद्याका ऐसा अपमान देख कारस देशके परम कारु-णिक महात्मा 'बाबा कमालुद्दीन'ने अपने प्रख्यात शिष्य ब्रह्मनिष्ठ "शमसतवरेज"को प्रेरणाकी कि क़ौनिया (मीलानाका खान) जाकर मुदेको जीवित कर आवे—मौलानाको संसारपङ्कसे निकाल लावे।

एक दिनकी बान है कि जब मौलानाकी आयु चालीस वर्षकी थी तव दूर २ देशोंसे अर्थाथी प्रतिष्ठित छोग मौलानासे किसी विषयमें व्यवस्था छेने वाये । अनुमानतः ५०० लोगोंकी सभा होगी। यह लोग ध्यानपूर्वक अपना २ कार्य कर रहे थे कि अचानक एक साधु वहां आ निकले, देखा तो सैकड़ों पुस्तकें लिये मौलाना वहे अविमानमें अकहे वैठे हैं और शिष्यजनोंकी मूर्जताका अनुचित लाभ उठा धन-देवताकी उपासना कर रहे हैं। ऋटपट भीड़को चोरकर देखते २ आगे वढ़ गये और मौलानाके पास जा खड़े हुए। मौलानाने देखा कि पांवमें घूल और गोवर लगा है, वस्त्र फटे हुए और मैले हैं, वोले—कोई है, इस पागलकी धक्के देकर निकालो । इस दुर्व्यवहारसे साधुको पता लग गया कि यही वह मुर्दा है जिसे जिन्दा करनेको में भेजा गया हूं। मौलाना बड़ी घुणाकी द्वृष्टिसे देख रहा था इतनेमें पुस्तकोंकी और हाथ बढ़ाकर साधुने पूछा कि यह क्या है। मीलानाने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया—'यह वह है जिसे तुम नहीं जानते,—मौलानाका यह विचार था कि यह असभ्य क्या जाने कि यह क्या है। यदि कोई शिक्षित होता तो पूछता ही क्यों ! यह मूर्ख है, इसी कारण पागलपनसे बहकी सी बाते करता और कपड़ोंको खराव करता यहांतक बढ़ आया है।

शिष्योंने जब देखा कि मौलाना कोधमें हैं उठकर साधुको बाहर निकालनेको उद्यत हुए, उसी समय पया देखते हैं कि सब किताबोंमें आग लग गयी है। लोग बुक्तानेको दौड़ेपर उनके आने-तक सब पुस्तके भस्म हो चूकी थीं। सबने हाय तोबा मचाना आरम्स किया । मौलाना रो रहे थे कि सारी उमरका पढ़ा-पढ़ाया सत्यानाश कर हाला । उसी समय साधुने धरतीपर पांव मारा । लोग चौंके तो क्या देखते हैं कि पुस्तक उयोंकी ट्यों पड़ी हैं। मीलानाने आश्चर्य चिकत हो खाधुसे पूछा कि यह क्या ? साधुने कहा कि 'यह वह है जिसे तुम नहीं जानते ?' यह कह साध्र तो वहांसे चले आये पर मौलानाकी बहुत ही दशा हो गयी—उसं बाना-पीना और दूसरे कार्यों से घृणा हो गई, व्यवस्थापत्र देनेका कार्य बन्द हो गया । लोगोंने पूछा कि महाराज ! कोई कष्ट हो तो औषधि करें, योग्य वैद्य वुलावें, जो आज्ञा हो कहिये वैसा ही करे। जो आता यही कहता पर मौलाना सबको एक ही शास्त्र कहते, "शमस"।

चारों तरफ मशहूर हो गया कि शमस तबरेज़ने मौलानापर जादू कर दिया है। इधर शमसको ढूंढ़ने मौलानाके सेवक लोग भी देश-देशान्तरोंमें पहुंचे पर किसीको भी पता न लगा।

शमस तबरेज़ यह इत्यकर सीधे फारिस देशमें अपने गुरुके पास जा पहुंचे और सब बातें सुनायों। गुरुने यह सुन प्रेममय आशीर्वाद दिया।

मौलानाके वैराग्यका उपरोक्त वर्णन प्रसिद्ध प्रामाणिक प्रस्थ

'जवाहिरे मजिया' के आधारपर लिखा गया है। पर इसी बारेमें और भी बहुतसी कथाये दन्तकथाओं के क्यमें प्रचलित हैं। प्रसिद्ध यात्री 'इका बत्ता' ने अपनी यात्रा-पुस्तकमें कई और भी बातें इसके सन्धन्यमें लिखी हैं। पर सबसे प्रामाणिक निर्णय 'सिपह-सालार' का माना जाता है। यह वह व्यक्ति है जिसने चालीस वर्ष निरन्तर मौलानाका सहवास किया है। इसलिये उसकी सम्मित प्रामाणिक और युक्तियुक्त भी प्रतीत होती है। उसने इस विषयमें यह लिखा है कि—

शमसुद्दीनके पिताका नाम इलाउदीन था और इनकी जनमभूमि फारिस देशका प्रसिद्ध नगर तबरेज था। शमसने न्यावहारिक विद्याका अच्छी प्रकार अध्ययन करके ब्रह्म-विद्याकी प्राप्तिके लिये बाबा कमालुद्दीन जुन्दीकी शरण ली और आत्म-विद्याके सब रहस्योंका परिज्ञान प्राप्त किया। जब वे वहांसे निवृत्त हुए सी पर्यटन आरम्म किया। साधारण साधुओंके समान वे मिश्रा वृत्तिसे निर्वाह नहीं करते थे प्रत्युत व्यापारियोंके द्वपमे नगर नगर घूमा करते थे। जहां कही जाते धर्मशाला या सरायमें उहरते और अपने कमरेमें रातभर समाधि लगाये रहने, आजी-विकाके, छिये बाजारवन्द आदि बुन छेने और देवकर अपना निर्वाह कर लिया करते। एक समय उन्होंने प्रार्थना की कि है प्रमो ! कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे परमार्थकी उत्कट अभिलाषा हो ताकि मैं उसका उद्धारकर पुण्यका मागी बन् और ऋषि ऋणसे उऋण होऊं। कहते हैं कि इतनेमें परोक्षसे आकाशवाणी हुई कि 'इमको जावो !' वे यह सुन उसी समय इमकी ओर चल दिये। कुछ कालके पश्चात् जब वे क़ौनिया पहुंचे तो रात हो गई। जिस सरायमें वे उतरे थे उसके आगे एक पक्का चवूतरा था। नगरके विद्वान् तथा धनपति सायंकाल आनन्द मनानेके लिये प्रायः यही आया करते थे। शमस तबरेज़ अभी आकर बैठे ही थे कि एक महा विद्वान् चवृतरेको ओर आता दिलायो दिया। लोगोंने देखा तो चरण-वन्दनाके लिये दीड़ पहे। शमसने देखकर भनुमान किया कि अवश्य यह वही व्यक्ति है जिसके लिये मैं यहां आया है। अयोंही मौलाना आगे बढ़े, देखा तो कोई विलक्षण मूर्ति प्रतीत हुई। शमसने भी देखा। इस प्रकार इन दोनों प्रतिभाशाली विद्वानोंकी जब चार आंखें हुई तो चुपसे रह गये। कुछ देर बरावर ऐसाही रहा मानों आंखोंसेही वातें हो रही थी। जब यह हो चुका तो शमसने मौलानाके परीक्षासक्य यह प्रश्न किया कि "हजरत वायुजेंद बुस्तामी" के इन दो विरुद्ध वाक्योंका क्या समन्वय है ! एक तरफ तो यह हाछ था कि खरवूजा नही खाया इस ख्यालसे कि मुहम्मद निवाने इसे कैसे खाया होगा अर्थात् एक तरफ़ हज़रत मुहम्मदके इतने अनुयायी हैं कि जिसको उसने नहीं खाया उसे खानेसे इन्कार करते हैं और दूसरी ओर यह दूश्य है कि "सुवहानी मा आजम शानी" का नारा लगा रहे हैं। हालांकि हजरत साहिब कहते हैं कि मैं दिनमें सत्तर दफा तोबा (क्षमाप्रार्थना) किया करता हूं। मीलानाने उत्तर दिया कि यद्यपि वायुकेद बड़े भारा महा-

तमा थे पर तोभी वह एक जगहपर ठहर'गये थे। यही कारण है कि वह "ख़ुवहानी—आहा! मेरी कैसी शान है" यह हान्द्र कह दिया करते। पर्ह जरत मुहम्मद किसी विशेष स्थानपर नहीं ठहरें थे प्रन्युत ज्यों २ आगेके स्थानोंको प्राप्त करते थे त्यों २ पिहलेके स्थानोंको तुञ्छ समभते थे। यही कारण था कि ऊंचे मुकामको पाकर नीचो जगहसे तोवा करते थे। इसी प्रकार बराबर वहें जाते थे।

शमसने यह सुनकर मौलानाको अध्यातम-विद्याके क्रिया-तमक गुप्त रहस्य वतलाये और उसी रातसे लेकर ६ मासतक बराबर उसी कोटरीमें समाधिका अभ्यास कराते रहे।

इस कालमें अन्नजलका सर्वथा त्याग रहा और सिवा 'सलाह्रद्दीन ज़रकोव' के और कोई नहीं या जा सकता था।

यही दिन उनके संसार त्यागकर संन्यास|धारणके कहे जाते हैं। 'मनाकिनुल आरिफ़ीन'के कर्ताका कहना है कि यह घटना ६४२ हिंजरीकी है। इस हिसावसे मौलानाकी आयु ३८ वर्षकी होती है। पर कई एकका कथन है कि शमसका दर्शन चालीस वर्षकी आयुमे हुआ। अस्तु!

मीलानाने शमस तबरेज़से जब दीक्षा ग्रहण की तो सर्वत्र प्रसिद्ध हो। गया कि शमसने मीलानाको पागल बना दिया है और उसे दीन दुनिया कहीं का रहने नहीं दिया, लोगोंने निश्चय कर लिया कि शमसको कृतल कर दें। कहते हैं कि ऐसा ही हुआ भी अर्थात् कुछ कालके पश्चात् शमसको मार दाला गया और मारा भी मीलानाके कहर भक्कने! सव है, जौहरका मृत्य जौहरी ही जानता है, गढ़ेरिया क्या जाने ? शमसकी मृत्यु सुन मौलानाका क्या हाल हुआ यह वह ही लोग जानते सकते हैं जिनको सदगुहके दर्शन और श्रद्धा प्राप्त हुए हों—मौलाना ऐसे तड़पे जैसे बिना पानीके मलली!

श्रुति-पूजक स्वाधीन्य मूर्जों के इस कृत्यसे मीलानाको महती घृणा, परम वैराग्य उत्पन्न हुआ और तबसे वे सर्वधा एकान्त संवत करने और अध्यातम-चिन्तनमें हो लग गये।

मौलानाको जब पता लगा कि लोग शमसको मारना चाहते हैं तो उन्होंने किसी अन्य स्थानमें चले जानेकी कष्टमयी सम्मति दी थी। शमस वहासे जाकर बाबा साहिबके पास जा पहुंचे। कहते हैं कि इसके कुछ दिन पश्चात् मौलानाने कई आश्रहपूर्ण पत्र लिखे कि दर्शन दें और ऐतिहासिकोंका कहना है कि दो बार शमस फिर भी दर्शन दें गये थे। जब भी आते थे मौलानापर अद्भुत प्रभाव डालते थे मानों मौलानाको उज्जवलसे उज्जवलतम बना रहे थे।

यद्यपि मौलागाने बहुतसी विद्यायें पढ़ीं और पढ़ायी थीं तथा
गुरु भी बहुतसे धारण किये थे पर सच तो यह है कि वह अभीतक विस्कुल तिस्केमकतब ही थे। हज़रत शमस तबरेज़की
कृपादृष्टिसे उनका परमिवद्याकी प्राप्ति हुई और मनुष्य जन्मकी
सफलता हुई। इस महान् उपकारको मौलाना सदा स्मरण करते।
रहे। उन्होंने स्ययं इस वास्तिवक उपकारका श्रद्धा-भिक्तसे
सम्पन्न होकर एक पत्रमें उल्लेख किया है कि—

## मौलानाका ख़त शमसके नाम

"अनादि अनन्त परमात्माका नाम छेकर जिसके ज्ञानकप प्रकाशकी किरणे सहस्रों गुप्त रहस्योंको खोलनैमें समर्थ हैं यह निवेदन करता हूँ कि शमस तबरेज़ीकी कुपासे ऐसे स्थानपर पहुंच गया हूं कि जहांकी हर बात विचित्र और विलक्षण प्रकारकी है। जिस घड़ीसे आप ज़ुदा हुए हैं मैं पतङ्गिकी तरह तड़प रहा हूँ। तेरे प्रकाशकी किरणें जबसे मेरे शरीरपर नहीं पडीं शरीर वीरान (अंधकारमय) हो गया है, बाक़ी रहा आतमा सो उसकी यह हालत है कि उसमें जीवन ही नहीं रहा—मोमके समान ही गया है। जो आप आज्ञा कर गये थे उसी प्रकारसे अभ्यासमें बैठता हूँ और शैतानसे बचता हूं। ऐ शमस ! (सूर्य) तेर प्रकाशसे शाम ( शमसका गुरुद्वारा ), अरम और दूसरे देश तो सूर्यके न होनेपर भी प्रकाशित रहते हैं पर मेरे इस कम देशमें तो सूर्यके होनेपर भी तेरे बिना अधकार ही छाया रहता है। जल्दी आ और मेरे **हद**यको अशान्तिके पजेसे छुडा।"

#### तेरा आक्राधारी

#### मुहम्मद रूम

यह उस पत्रका अनुवाद है जो मौलानाने फ़ारसी भाषामें कौ़नियासे शमसके पास दिमश्क नगर भेजा था जिसे सुल्तान वलदकी अध्यक्षतामें एक क़ाफला लेकर गया था।

कहते हैं जब यह लोग शमसके पास पहुंचे तो ऐसी नमृता-

से प्रार्थना की कि शमसको अपना वानन्द छोड़ उनके साथ चल पडनेके सिवा कुछ न यम पडा।

इनके याद एक यार मीलाना स्वय शमसकी सेवामें उप-स्पित हुए थे जिसका वर्णन उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तकमें किया है।

स्य ऐतिहासिक इस निर्णयपर पहुं चै हैं कि ६४५ हिजरीमें शमसका चलिदान हुआ। इस हिसायसे मीलानाने दो या तीन वर्षतक गुरुसद्वासकर आत्मतृतिका लाभ किया।

कुछ दिनके पश्चात् किसीकी जुवानसे 'शमस' शब्द सुनायी दिया। ज्योंही कानमें पड़ा विह्नल हो घरसे निकल खड़े हुए। चलते २ एक स्थानपर एक गये— ज्या दे खते हैं कि उनके मित्र होज़ सला- हुद्दीन ज़रकीय अपनी दूकानपर वैठे चांदीके चर्क हुरू रहे हैं। मीलानापर इस कुटकी आवाज़का ऐसा प्रभाव पढ़ा कि वहीं खड़े २ छाती कुटने लगे और ऐसे मस्त हो गये कि तन मनकी कुछ सुध न रही। दूसरी और हीज़ सदरहोनकी यह हालत हुई कि मीलानाकी यद दशा देख चांदीको चरावर कुटते चले गयं और हाथको न शेक सके। ऐसा करनेसे शेज़की बहुतसी चांदो नष्ट हो गयी। जब होशमें आये तो मीलानासे प्रेमालाप किया और सारी दुवहर दूकानपर खढ़े २ ज्यतीत कर डाली। इसी बीचमें मीलानाके मुखसे यह चाक्य निकले—

यके गञ्जे पदीद आमद अर्ज़ी दुकाने ज़रकोबी ज़हे स्रत ज़हे माना जहे खूबी ज़ेह खूबी। शेक़ने यह सुनते ही अपनी दूकान छुटवानेको कह दिया। दूकान लूट ली गयो और शेख साहिब पहा भाडकर मौलानाके पीछे हो लिये।

शमसके पश्चात् मौलानाके सच्चे मित्र यही शेख थे जिन्होंने मौलानाको यदि शमस सुलग नहीं दिया तो याद भी नहीं आने दी। मौलानाका शेख़से वैसाहो वर्तात्र था जैसा कि शमनसे। यही कारण था कि शमसकी जगह शेख़से सलाह ली जाती थी।

जब लोगों को पता लगा कि आजकल मीलानाने एक निपट मूर्ख ज़रकोवको न केवल मित्र ही यना रखा है अपितु उससे ऐसे पेश आते हैं जेसे शिष्य गुरुसे, तो धूर्त ने इस वैवारेको भी मार डालनेका निश्चय किया, वयों कि यह लोग नहीं चाहते थे कि मौलाना जैसा महाविद्वान् एक महामूर्खको मित्र और पूज्य गुरुके समान समसे। वे इसी कारण मौलानाके आध्यात्मिक आनन्दको धूलमें मिलानेके लिये तैयार हो गये। ठोक है—दुनिया नही चाहती कि कोई आत्मा परमात्म-शक्तिसे प्रेम करे।

मीलानाने जब सुना कि ज्रिकोबको हानि पहुंचानेका निश्चय कर लिया गया है तो उन्हें घडा दु:ख हुआ। सबको बुलाकर सत्यकी महिमापर धर्मीपदेश दिया जिसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका निश्चय किया कराया दीमक खा गयी। इस प्रकार बैचारे रोख़की जान बची। इसके उपरान्त मीलानाने रोख़से अट्ट सम्बन्ध बनानेके लिये एक बड़ा सुगम उपाय दू'ढ़ नि- काला जिसका परिणाम यह हुआ कि शेख़ ज्रकोबकी कन्यासे मौलानाके उयेष्ठ पुत्रका विवाह हो गया। इस सम्बन्धके होनेसे परस्पर प्रेममें जहां वृद्धि हुई वहां लोगोंको ज्रकोबको हानि पहुंचानेसे रोक दिया।

इस प्रकार इन दानों के दिन बानन्दसे और राते वैनसे गु-ज़रती रहीं। एक दिन किसी अकास्मिक घटना के हो जाने से शेख़ ज़रकोब रोगग्रस्त हो गये और मौलाना से कहने लगे कि मुक्त ग़रीब के लिये ईश्वरसे प्रार्थना करे कि जिससे यह पक्षी इस पञ्चमीतिक पिज़रें से छूटे। इसी प्रकारकी और बातें करते हुए शेख़की मृत्यु हो गयी और यह क़ैदी आत्मा बहे उल्लास अंपने बतनको चला गया।

शमसके वाद मीलानाका यही एक सहायक था। जब यह भी चल वसा तो मीलानाको ऐसा कए हुआ कि जैसा जलके सूख जानेसे मछलीको होता है। जब कभी शेखकी याद आती चिल्ला उठते और बहुत दुःखी होते। एक बार ऐसे ही शैख़का स्मरण हो आया फिर क्या था ख़ूनके आंसू बह निक्ले। रोने थे और यह वाक्य मुहसे निक्ल रहे थे कि—

ए ज़ हिज़ां दर फ़िराक़त आस्मां वगुरेस्तह दिल मियाने खून निशिस्तह अलो जांवगुरेस्तह।

ं जैसे शमसके साथ दो तीन वरस सुखसे कटे थे वैसे ही रोज़की संगतिमें यह १० वर्ष भी बहुत ही अच्छे कटे।

शेख सलाहुद्दीन ज़रकोबकी मृत्युके पश्चात् मौलानाने अपना

साथी हसामुद्दीन चिल्पीको बनाया जो कि मौलानाका प्रधान शिष्य और वडा पुण्यातमा था। यह ऐसा साथी हुआ कि मौलानाकी मृत्युतक बराबर बना रहा और अपने शुभ गुणोंसे अपने पूज्य गुरुको सदा आनन्दित करता रहा। मौलाना इस साथीसे भी ऐसा ही बर्ताब करते थे जैसा ज्रकोबसे। अजनबी कोई देखता तो यही कहता कि चिल्पी गुरु हैं और मौलाना शिष्य। कितना ऊंचा इसलाक है!

इसी जिज्ञासु भक्त (हसामुद्दीन चिल्पी) की प्रार्थना और विशेष आग्रहपर मौलानाने अपना सुप्रसिद्ध मस्तवी (कान्य) ग्रन्थ लिखा, इसीको सप्रपंण किया और इसी धर्माटमाकी बदौ-लत संसारमे विख्यात हुआ।

जव मस्तवीका पहला द्रप्तर समाप्त हुआ तो चिल्पीकी विदुषी धर्मपत्नीका देहान्त हो गया। चिल्पी महाशयपर इस मोह और शोकका ऐसा प्रमाव पड़ा कि दो वर्षतक बढ़े ही बेचैन और दुःखी रहे। इसी कारणसे इन दो वर्षों में मस्तवी बिल्कुल बन्द रही। जब चिल्पीको निश्चलता प्राप्त हुई तो मौलानाने भी ग्रन्थ लिखना आरम्म कर दिया।

एक दिन इसी प्रकार लिखते २ जब छठे दफ्नरपर पहुचे तब मौलाना ऐसे रोगग्रस्त हो गये कि बचनेकी कोई आशा न रही। उस समय उनके ज्येष्ठ पुत्रने पूछा कि महाराज ! ग्रन्थ अपूर्ण रह गया है। बोले, कि इसके आगे अब कोई और पूर्ण करेगा। पर ईश्वरकी छपासे आप राज़ी हो गये और ग्रन्थको स्वयं ही पूर्ण किया। इन्हीं दिनों ६७२ हिजरोमें कीनियामें बड़ा भारी भूचाल आया जिससे ढेंद्र मास बरावर पृथ्वी हिलती रही। लोगोंने सममा कि प्रलय आया जाहनी है। आख़िर इक्ट्रे होकर मौलानाके पास आये और पूछा कि यह क्या चला है? वोले कि पृथ्वी भूको है तर लुक्मा खाना चाहती है और ईएवरने चाहा तो सफल होगी! उन्ही दिगोंमें कई भजन बनाये जो कि दीवानके नामसे मशहर हैं।

कुछ दिन याद यीमार हो गये और गोमार भी ऐसे हुए कि धन्वन्ति सरीसे वैद्य भी राजी न कर सके। इस दुर्घटनाको सुन सब ओरसे मित्र, शिष्य तथा अन्य परिचित लोग एकतिन हो अन्तिम दर्शन करने आने लगे।

एक दिन रूम और शाम आदिमें प्रस्थातिप्राप्त श्रीयुक्त शेख सद्रुद्दीन मौलानाक दर्शनों को आये । उनके साथ उनके सेवक और शिष्य भी ४०० की संख्यामें मौलानाकी सेवामें अन्तिम उपदेश लेने के लिये उपस्थित हुए । जब सद्रुद्दीन कोनिया पहुंचे और मौलाना के पास दर्शनार्थ आये तो उनकी अस्वस्थता देख बेकाबू हो गये और रोते २ मौलानाके चरणोंपर गिर पढ़े। जब होश आया ता पूछा कि महाराज! कैसी हालत है? उत्तर मिला कि यहुत अच्छी! यह सुन शेख़ने रोते रोते ईश्वरसे करबद्ध प्रायंना की कि मौलानाको स्वस्थता प्राप्त हो। मौलाना बोले कि स्वस्थता आपके लिये स्वीकार हो गई! इधर तो आशिक़ (प्रेमी) और माशूक्में एक पर्दा रह गया है, बया तुम नहीं चाहते कि यह भी उठ जावे और प्रकाश प्रकाशमें मिल जावे। शेख यह सुन रो पढे और वहांसे यह निश्चय कर कि कोई दमके मेहमान हैं उठ खढे हुए। मौलानाने जब शेख़ जैसे विद्वान्के मुंहसे यह शब्द सुने तो बढे आश्चर्यकारक स्वरमे यह वाक्य बोलने लगे और वरावर बोलते रहे—

चे दानी तू कि दर चातन चे शाहे हमनशीं दारम रुखे ज़रीने यन मङ्गर कि पाये आहेनी दारम ।

लोगोंने पूछा कि महाराज ! श्रीचरणोंकी स्वर्गयात्राके पश्चात् आतमविद्याके भण्डारकी कावी किसको मिलनी चाहिये ? श्रीमान्का उपेष्ठ पुत्र श्री सुल्तान बहाउद्दीन वलद्के लिये आझा करें तो बड़ा अच्छा हो ! वोले कि सुल्तान तो स्वयं पहलवान है हुसामुद्दीन चिल्पीको ही यह सत्कार स्वीकार हो ।

फिर पूछा कि आपको अन्त्येष्ठि सस्कार कौन करावे, यह भी आश्रा कर दीजिये! उत्तर दिया कि शेख़ सदरहीन।

इतना कह परमात्माका स्मरण करते हुए स्पांस्तके साथ प्राण त्याग दिये। जिस दिन यह जीवन-यात्रा समाप्त हुई उस दिन सारे कौनिया क्या कममें हाहाकार मच गया। कहते हैं कमकी भूमिपर जैसी वह रात्रि भयानक और दुःखदायिनी थी उसकी नज़ीर इतिहासमें नहीं मिलेगी। प्रातःकाल जब सामग्री तैयार हुई तो अधींको उठा श्मशान-भूविकी और जाते समय लाखों मनुष्योंका जन-समुदाय अधींके साथ था। बदे बहे

धनाढ्य और विद्वान बारी २ से अर्थीको अपने कन्धीं पर उठाते जारहे थे, कुछ श्रद्धालु रुपये और अशर्फियां न्योछावर कर रहे थे, कुछ भक्त ईश्वरसे मृतककी बात्माको सद्गति प्राप्त करानेहारे मनोहर भजन गा रहे थे और उसके साथ ही शिष्य-मण्डल मीलानाकी परलोकयात्रासे दुः वो हुआ, हृद्यविदारक शब्दोंमें रोता और मृतकके गुणोंको याद कराता जा रहा था। दूश्यको देखकर हजारों रोते २ अन्धे हो गये और सैकड़ोंने अपने वस्त्र फाड़ डाले। बहुतोंने अपने सिरोंपर मिट्टी डाली और बहुतोंने अपनी छातियां कूट डालीं। जब यह वीमत्स, करुणामय दूर्य अधींको छेकर शमशानभूमिपर पहुंचा तो रोने चिल्लाते अर्थीको कन्धोंसे उतारकर नीचे रखा। अर्थीके साय जहां साधारण लोग थे वहां सामयिक राजा भी था और यहूदी तथा ईसाई भी वरावर साथ थे। प्रत्युत सबसे आगे यहूदी अपनी पवित्र पुस्तक तीरेतका पाठ करते जाते थे। तत्पमात् ईसाई इञ्जोल सुनाते जा रहे थे। जब सब लोग शम-शानभूमिपर पहुँचे तो राजाने यहृदियोंसे पूछा कि तुम्हारा मीलानासे क्या सम्बन्ध ? बोले,िक यदि तुम्हारा (मुसलमानीका) मुहम्मद् था तो हमारा मूसा था। ईसाइयोंने कहा कि यदि तुम्हारा मुहम्मद और मूसा था तो हमारा ईसा था।

सच है-गुणाः पूजासानम्।

शमशानमें सन्दूक बदल दिया गया। जिस सन्दूकमें मृतकके शवको लाये थे उसे तोड़कर पवित्रताके रूपमें लोगोंको भेंट किया गया। अब सायंकाल हो चुका था। लोगोंने मौलानाकी वसीयतके अनुसार शेख़ सदरहोनको प्रार्थना करने (जनाज़ेकी नमाज़ पढाने) के लिये कहा। शेख़ बेचारेकी यह दशा थी कि काटो तो लहू नहीं—मौलानाकी मृत्युका उसपर यह असर हुआ कि अधमुआ क्या मुर्दा ही हो गया था। किर भी जैसे तैसे उठा, पर शोकसे पाव लड़-खड़ा रहे थे। लोगोंने सहारा दिया तो हाथ उठाकर बढ़े उच्च स्वरसे 'अल्लाह' कहते ही घडामसे गिर पड़ा और विलाप करने लगा जिससे सारी जनता सिसक २ कर रोने तथा चीख़ें मारने लगी। प्रार्थना तो अवश्य होनी थी आख़िर बाज़ी सिराज़्द्दीनने कर्म कराया।

कहते हैं हजारों गुरुके प्यारे ४० दिनतक नित्य प्रति मौला-नाकी समाधिपर ज़ियारत करने आते रहे।

यह समाधि आजतक कौनियामें बती है। वडा भारी सदावत (लड्गर) लगा हुआ है जहां हज़ारों यात्रियों तथा अनाथ और अपाहिजोंको भोजन मिलता है।

मौलानाकी मृत्युके पश्चात् उनके बासनपर हसामुद्दीन चिल्पी बारूढ़ हुए और उनके कामको सम्भाला।

मौलानाके दो पुत्र थे। बड़ेने पिताके चरण-चिह्नोंपर चलते हुए अपना जीवन ईश्वराज्ञामें लगा दिया। इसका नाम सुस्तान बलद था। इसने एक मस्नवी लिखी जिसमें अपने पूज्य-पिताका पूरा जीवनचरित्र' वर्णन किया। दूसरेने सूर्यस्वरूप महातमा शमस तबरेज़की जीवनरिश्मयोंको अस्तकर कुलकलडूकी तिरस्कत, लोकगर्हित, घृणित उपाधि प्राप्त की थी। इसका नाम इलाउद्दीन मुहम्मद था।

मौलानाक साथी और समकालीन विद्वान भी बड़े सौभाग्य-शाली थे जिनके समयमें रूमकी पवित्र भूमिमे शमससे जलाया हुआ धर्मातमा रूमीका दीपक प्रकाश करता रहा।

१—संसारप्रसिद्ध शेख़सादी जिन्होंने अपने गुलिस्तां और बोस्तांमें नीतिविद्याका सर्वस्व भर दिया है और प्रसिद्ध प्रसिद्ध भाषाओं में उनके प्रत्योंका अनुवाद भी हो चुका है, एक बार अपने पूज्यगुरु श्रीशहाबुद्दोन सहरवरदीकी दी हुई भेंट-पूजा लेकर मौलानाकी सेवामें उपस्थित हुए थे और मौलानाके चित्ता-कर्षक परमार्थ मार्ग-दीपकसे सदुपदेश लेकर वापस आये थे।

२—सहरवरदो महोदय स्वयं भी शिष्यमण्डल सहित कई बार मौलानाके दर्शनोंको आते थे।

३—प्रसिद्ध ब्रह्मनिष्ठ "वू अली क्लन्दर" जिनकी समाधि पानीपतमें अभीतक कापम है तथा जिनकी फ़ारसी भजन-माला लोकप्रसिद्ध है, वह भो कई बार मौलानाकी सेवामें पहुंचेते रहते थे।

४—प्रसिद्ध फ़कीर 'श्रीनजमुद्दोन राज़ी' मौलानाके यहां महीनों पढ़े रहते थे और परम आनन्दका लाम उठाया करते थे।

५—प्रसिद्ध ग्रन्थकार 'सद्रुहोन क़ौनवी' वहें भारी विद्वान् हो गये हैं। वह भी मौलानाके उपदेशों को सुनने आया करते थे।

६-- उल्लामा 'कुतुबुद्दोन शीराज़ो' जिनका प्रसिद्ध प्रन्थ दुर्र-

तुत्ताज—दर्शनशास्त्रके सभी तकों भीर रहस्योंसे परिपूर्ण, आज भी मिलता है—पीछे मीलानाके शिष्य हो गये थे।

इन अग्रगाय महात्माओं तथा विद्वानोंके अतिरिक्त और भी लोग थे जो मौलानासे मिलते जुलते रहते थे तथा मौलाना उनके पास जाया करते थे।

#### आचार व्यवहार

मौलानाके शुभ गुणोंका स्मरण, श्रवण तथा दर्शनकर शतशः भक्तजन सेवामें आया करते थे। केवल मौलानाके सद्गुणोंसे ही क़ौनियाकी महभूमि तीर्थ वन गयी थी—कोई दिन न होता जिस दिन कि सहस्रों नर-नारी महात्माके दर्शनार्थ इस नगरमें न पथारते हों।

मौलानामें सर्वश्रेष्ठ गुण यह था कि वह पश्चपातसे रहित थे, किसी भी मतका क्यों न हो वह उससे घृणा नहीं करते थे। जैना अपने लोगोंसे प्रेम था वैसा ही बिंक उससे भी अधिक दूसरोंसे किया करते थे—न मुसलमानोंसे प्रेम और न ग़ैर मुस्लिमोंसे द्वेष ही था। उनके सत्संगमें ईसाई, यहूदी, मुसलमान और मंजूसी एक ही निगाहसे देखे जाते थे तथा अमीर ग़रीब भी एक जैसा ही लाभ उठाते थे। यही नहीं अपितु, विद्वान और मूर्खों से भी एक ही जैसा वर्ताव करते थे। उनके सदावतमें सबको यकसां भोजन-वस्त्र मिला करता था।

उदारता—उदारता पेसी थी कि सैकड़ों विद्यार्थियोंको नित्य

श्विद्या-दान देते और हज़ारों यात्रियों तथा दीन-अनाथोंको भोजन और वस्त्रका दान करते थे। कोई भी बात प्राइवेट (छिपाकर) नहीं की जाती थी—अध्यातम विद्यांके गुप्तसे गुप्त रहस्य भी नहीं आम खोले जाते तथा समकाये जाते थे।

भजन-कोर्तन—परमात्माके गुण-गान करनेमें चित्त इतना लगता था कि तन मनकी सुध न रहती थी—साधी गा वजाकर सो जाते या चछे जाते पर आप उसी आसनवर वैठे लोनावस्था-का प्रमाण देते रहते, सन्ध्या (नमाज़) में ऐसा मन लगता कि समय गुज़रता मालूम न होता—कभो २ ऐसा होता कि प्रातः-काल वैठे और साथंकाल हो गया तथा शामको ध्यानावस्थित हुए और सुबहको उठे। अपनी इस लग्नको मौलानाने स्वयं कहा है—

बखुदा ख़बर न दारम् चू नमांज् मे गुज़ारम्। कि तमाम शुद रुक्षए कि इमाम शुद फुलाने।।

मिक्की एसी उमंगें उठतीं कि रोने लग जाते। कई बार रो रोकर आंधें ख़राब कर लेते थे। एक दिन मालूम हुआ कि मीलाना कल शामसे ग़ायब हैं—सारी रात तलाश करते गुज़री मगर कहीं पता नहीं लगा। प्रातः जो ढूंढ़ते २ नदीपर गये तो देखा कि आप आसन जमाए पश्चिमामिमुझ बैठे रो रहे हैं। आंखोंकी बूंदें कपोलोंसे गुज़रकर दाढ़ीपर गिर रही थीं और सरदीके कारण जमती जाती थीं। सर्व-हित-चिन्तन—एक दिन शिष्यजनोंके साथ दें है थे कि किसी मक्तने एक मिटाईका थाल मेंट किया। थालको एक तरफ़ रखकर बैठ जावो—यह आदेशकर बात-बीत करने लगे। इसी सिलिसलेमें एक कुत्ता आया और थालमे धरी स्वादिष्ट मिटाईको खाने लग गया। लोग वार्ते छोड कुत्तेको हटाने लगे ह यह देख आप बोले—देखो इस कुत्तेको भूख तुम्हारी भूखसे ज्यादा थी इसलिये उसने किसीकी भी परवा न कर खाना शुक्त कर दिया, इसलिये यह बस्तु इसीकी थी।

एक दिन स्नान करने स्नानागारमें गये, देखा तो और लोग स्नान कर रहे हैं। स्नानाध्यक्षने जब देखा कि मौलाना था रहे हैं तो एक मनुष्यको निकल जानेको कहने लगा ताकि मौलानक स्नान कर ले। मौलाना यह कहकर कि इनकी ख़ातिर हम निकल जाते हैं उट्टे क़दम वापस हो गये।

एक बारका ज़िक है कि वे कुछ शिष्यों के साथ एक तंग गलीसे जा रहे थे कि सामने एक कुत्ता सोते देखा। आप वहीं एक गये और घएटों खड़े रहे। आख़िर एक महाशय सामनेसे आये और कुत्तेको हटाया, तब भी आपने कह दिया कि 'नाहकः इसे तकलीफ़ दी।'

एक दिन बाज़ारसे होकर गुज़रे तो छोग हाथ चूमने दीड़े, एक छड़का जो कुछ काम कर रहा था कहने छगा—मौछाना ! ज़रा ठहरिये, मैं भी छाम उठाऊ गा । आप तबतक बराबर वहीं खड़े रहे जबतक वह भा न गया और उसने सछामकर हाथ न चूम लिये। संन्यास (फ़्क़ोरी) धारणसे पहलेका ज़िक है कि एक दिन मौलानाकी धर्मपत्नीने एक दासीको पीट डाला। आपको जब इमकी स्त्रेना मिली तो बड़े नाराज़ हुए और बोले कि अगर यह मालिकिन होती और तू दासी तो बता तू कैसा बुरा भला इसके लिये सोचती।

वे राजा-महाराजा वा अमीरोंके पास आने-जानेको अच्छा नहीं समकते थे। एक दिन कुछ अमीर एक राजाको साथ ले सेवामें उपस्थित हुए और प्रश्लोत्तर करने लगे। यह लोग शंका करते और मौलाना उत्तर देते। इतनेमें किसीने कहा कि महाराज उत्तमाओं (विद्वानों) को अमीरोंकी अताअत करनी चाहिये! अमिप्राय यह है कि विद्वानोंको मातहत होकर रहना चाहिये। एक धार कहा, दो वार कहा, मौलानाने उत्तर नहीं दिया—मौन साध गये। आख़िर तीसरी वार फिर कहा कि महाराज! कुरानमें लिखा है कि—

"अताशत करो अल्लाहकी, रसूलकी और अमीरों तथा राजाओंकी।"

यह सुन आपसे रहा न गया, बोले कि—मुक्ते तो अल्लाहकी अताअतसे ही फुरसत नहीं मिलती जो रसूलकी अताअत करूं, फिर अमीरोंका तो कहना ही क्या है।

ठीक है, अगर ग़ीरसे देखा जाय तो ईश्वरकी आज्ञाका पालन करना ही महा कठिन है। जो ईश्वरकी आज्ञाओंका पालन कर चुके वह चाहे किसी औरकी मातहती करे पर जो अभी पहते ही पाठको दुदरा रहा है वह तीसरेको कैसे पढ़ेगा। कैसा विचित्र उत्तर है!

लग्न-ईश्वरसे ली लगानैवालोंमें इनका द्रा बहुत अंचा है। कभी वृत्ति जागृन हो जाती तो जिस हालतमें होते ऐसे ही चल पड़ते और महोनों बाहर रहते। यदि कहीं सुन्दर जंगल या एकान्त चौरान जगह देखते तो वहीं रह जाते, किसी ओरसे शब्द सुनायो देता तो शेने, गाने, चिल्लाने तथा नाचने लग जाते।

इन्हीं शुभ गुणींकी बदौलत इस महातमाने अपने समयमें हज़ारों दुर्जनींको सज्जन, मूर्खींको विद्वान, प्रकृतिके दासींको प्रभु-मक्त बनाया तथा भटकते हुए योगमृष्टोंको परमातमातक पहुंचाया।

महान उपकार है उस दयालु परमकारुणिक परमात्माका जिसकी अपार कृपाका एक विन्दु मीलाना कमीके रूपमें कमके देशमें हज़ारों प्यासोंकी प्यास शांत करके जगतमें प्रसिद्ध हो गया। परमात्मा दया करे कि इस प्रकारके धर्मात्मा प्रत्येक देशमें उत्पन्न हों तथा संसारका कल्याण करते हुए परमार्थके भागी दनें।

### दूसरा खग्ड •>>>&

# मौलानाके विचार

कार्य कार्या विचार यद्यवि इस्लामसे सम्बन्ध रखते हैं कि कि कि भी वह इस योग्य नहीं कि उनकी उपेक्षा की कि कि कि मीलाना कई विवयोंमें सर्वथा स्वतन्त्र होकर विचार करते हैं। यही कारण है कि अध्यातम-विद्याक कई रहस्य खोलकर प्राचीन वैदिक मिलानाक उन विचारोंका के उनकी मस्नवीमें सिद्यान्त क्वमें वर्णन किये गये हैं उन्लेख करें जिससे कि सर्व-साधारणको मालूम हो सके कि मीलाना कितने उन्न स्वानपर पहुंचे हुए ब्रह्मनिष्ठ महातमा थे।

# ईश्वरका अस्तित्व

लेखनी लिख रही है मगर हाथ छिरा हुआ है। घोड़ा दौड़ रहा है मगर सवारका पता नहीं। हां! वुद्धिमान् यह समम्ब समता है कि कोई भी किया निना कर्ताके नहीं हो सकती।यदि लेखनीके लिखने और घोड़ेके चलनेसे उनके चलानेवाले कर्ताका ्निश्चय हो सकता है तो सूर्य चन्द्रादिका संचालक भी कोई भानना आवश्यक है, बस वह ईश्वर है (१)।

यदि तुम उसको आंखोंसे नहीं देखते हो तो क्या उसके किये हुए कमीं को भी नहीं देख सकते! वेशक वह छिपा है सगर उसके काम विल्कुल जाहिर हैं (२)।

शरीर जो हरकत करता है वह आत्माके कारण ही करता है, यदि तुम आत्माको नहीं देख पाते तो शरीरकी चेष्टासे ही अनुमान करो।

संसारमें नियम पाया जाता है इसिलये इस नियम या तरतीबका कोई न कोई बुद्धिमान् कर्ता होना चाहिये। मौलाना के शब्द यह हैं—'गर इकीमे नेस्त ई तरतीब खीस्त' अर्थात् यहि ससारका कोई बुद्धिमान् कर्ता नहीं है तो इसमें तरतीब वयों पायी जाती है (३)।

<sup>(</sup>१) भारतीय नैय्याथिकोंने भी यही युक्ति रूपान्तरमें पेश की है यथा 'मू भूधरादिक कर्तृजन्य कार्यत्वात् घटादिनत् ।' वेदमन्त्रमें तो स्पष्ट ही उल्लेख पाया जोता है-'यावा भूमि जनयन्दे<sup>च</sup> एक ' ग्रर्थात् एक परमात्माने जमीन ग्रासमानको रचा है ग्रोर उसीकी प्रेरणासे यह कार्य हो रहा है।

<sup>(</sup>२) 'विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे॰' यजुर्वेद-महान व्यापक परमात्माके कार्मोको देखो कि किस २ प्रकारके व्रतों-ग्रद्धत कृत्यों-को धारण कर रहा है। एक और स्थानपर ग्रथवंका मन्त्र है कि-'विष्णोर्नुक वीर्याणि प्रवोचम्॰' परमात्माके कौन २ ग्राश्चर्यजनक काम गिनावें, देखनेवाला हो तो सब कुळ साफ मालूम हो सकता है।

<sup>(</sup>३) भगवान् उदयनाचार्यने त्रपनी लोकोत्तर पुस्तक न्यायकुसुमा-जिलेम इस युक्तिका जोरों समर्थन किया है, विशेषाभिलाषी उसे देखें।

देखों, तीर प्रत्यक्ष है पर कमान छिपा है, पानी छिपा है पर काम मालुम हो रही है। वायु छिपा है पर आंधी प्रतीत हो रही है। क्या कहें जैसे आगसे चिनगारियां पैदा होती हैं वैसे हो ईश्वरसे यह ससार प्रकट हुआ है।

संसारका सर्वोत्छए पदार्ध सदा अप्रत्यक्ष-छिपा हुआ-होता है। देखो शरीर प्रत्यक्ष है तो वुद्धि सूक्ष्म और छिपी है और आतमा उससे भी अधिक उत्छए है और दिखायी नहीं देता तथा किसी इन्द्रियका विषय भी नहीं है (१)।

पे यार! जब यह शरीरका नियन्ता आतमा नित्य है तो इस आतमाका भी नियन्ता परमातमा क्योंकर नित्य न होगा और वह संसारमें व्यापक होकर क्यों कर न इसका आतमा होगा (२)।

<sup>(</sup>१) केसी त्रद्भुत युक्ति है। ईश्वर वास्तवमें सवसे उत्कृष्ट है यही कारण है कि वह सबसे अधिक सुरचित है। उसतक किसीकी न तो पहुच हो सकती है और न उसको जाना ही जा सकता है क्योंकि हम जिन साधनोंसे जान सकते हें वह सारेके सारे दुर्भाग्यवश प्राकृतिक है। यही कारण है कि उपनिपतने स्पष्ट कह दिया है कि—'नेद यदिदमुपासते' अर्थात इन्द्रियोंसे तुम जिसको जान रहे हो वह वास्तवमें ब्रह्म नहीं है।

<sup>(</sup>२) वृहदारएयक उपनिषत्के श्रन्तर्यामी ब्राह्मणेनं चिल्कुल यही भाव प्रदर्शित किया हे कि—'या श्रात्मनि तिष्ठन श्रात्मन्यन्तर्यमपति पस्पात्मा शरी-रम्॰' जो श्रात्मामं व्यापक है, श्रात्माके श्रन्दर'होता हुश्रा श्रात्माको नियममे चलाता है तथा श्रात्मा जिसका शरीर है वह श्रन्तर्यामी महा प्रभु परमा-रमा है।

#### इश्वरका खरूप

स्र्यंके प्रकाशके सिवा सूर्यकी सिद्धिमें कोई युक्ति नहीं है। सूर्य और कुछ नहीं सिवा प्रकाशपुञ्जके। परमातमा भी ज्ञान-पुञ्ज है और कुछ नहीं।

हम ईश्वरको यहो जान सकते हैं कि 'वह है' (१) यह नहीं जान सकने कि वह कैसा है। जब २ भी छोगोंने यह जानना चाहा तब २ संसारमे छड़ाई युद्ध रचा गया। कहते हैं कि एक एक दिन हज़रन मूसाने एक चरवाहेको यह कहते सुना कि है प्रभी! तुम कहां हो? यदि तू मुझको मिछ जावे तो मैं तेरे वाछोंमें तेछ डाछकर कंबी कहाँ, तेरे कपड़ोंसे जुएं निकाळूं और तुमको सरह २ के खादिष्ठ भीजन खिछाऊं इत्यादि। मूसा यह सुन चरवाहेको मारनेको दोडे पर वह भाग निकळा। किर मूसापर वही आयी-अरे मूसा! तूने यह क्या किया कि हमारे प्रेमीको हमसे पृथक् कर दिया, क्या तू इसिछये आया है कि ज़दा क्यांचे या इसिछये आया है कि मिछावे। ऐ सूसा! हमने हर एकको उसकी योग्यताके अनुसार बुद्धि और श्रद्धा दी है।

<sup>(</sup>१) क्टोपनिषत्में त्राता है कि 'त्रस्तीत्ये वोपलव्यस्य तत्वभाव प्रसी-दित' वह त्रवश्य है (कोई वजह नहीं कि वह न हो )। इस प्रकारके निश्चित ज्ञानसे ही उसको उपलब्धि होती है त्रीर जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो यह त्रात्मा भी तत्वभावको पाकर निहाल हो जाता है। त्रीर जो लोग यह ज़ाननेमें लगे रहते है कि वह कहा है, कैसा हे, कितना वडा है, वह सचमुन्द कुछ न पाकर इधर-उधर सटकने ही रहते हैं।

वुद्धिमानों और प्रेमियोका नियम कुछ और प्रकारका होता है। प्रेमी यह नहीं देखता कि यह बात युक्ति-संगत है। वह तो यह देखता है कि मेरा प्रेमपात्र इससे प्रसन्न हो सकता है या नहीं ?

मेरे नजदीक प्रेमीका दरजा बहुत ऊ' चा है। उसे न तो मका जाने और इज करने की शावश्यकता है और न नमाज ही पढ़नेकी, बिक वह तो उस सूरतपर आशिक है जिसके सीन्दर्य पर सारा संसार पतंगा हो रहा है। मनुष्य है, आज उत्पन्न होता है तो कल मर भी जाता है। लेकिन ईश्वर ऐसा नही है। वह न तो पैदा हुआ और न मरेगा तो फिर नित्यको यह मरण-धर्मी मनुष्य क्या समझ सकना है! उसका तो इतना जानना ही पर्याप्त है कि वह कहा है, कैसा है, कितना है। इसकी आव-श्यकता नहो क्योंकि यह बातें मनुष्यकी समझसे दूर हैं (१)।

## ईश्वरीय ज्ञान

संसारमें तरह २ की वस्तुयें देखकर तरह २ की विद्या दिखायी देती है, कोई किसीके पास और कोई किसीके पास। अब

<sup>(</sup>१) ईश्वरके सम्बन्धमें यह विचार करना कि वह कहा है सिवा अपना समय वरवाद करनेके और कुछ नहीं है। वास्तवमें मुसलमानोमें ईश्वरको मातवें आसमानपर बैठा हुआ माना गया है और हाथ पर आदि मॉगने गर्यों हैं। मोलानाके समयमें इसपर वडा विवाद हुआ करता था। कुछ लोग जो उटार विचारके जिज्ञासु थे वह इसके विरुद्ध थे पर अन्य ऐसा ही मानते थे। मोलानाने बीचमें पटकर रास्ता निकाला कि इस प्रकारकी करपना ही मत करो।

विचारना है कि यह विद्यायें कहासे चड़ीं और किसने सिखायी। हमारें समयके लोग किसा पूर्व समयवाले विद्वानोंको कहेगे। इसी प्रकार वह लोग अपनेले पूर्वके लोगोंको कहेंगे। तो यह सिलसिला जहां जांकर समाप्त होता है वही ईश्वर है और उसीसे सब विद्यायें प्रकाशित हुई हैं (१)। जिसको सबसे पहले ज्ञान मिला उसका शिक्षक—गुरु ईश्वर ही था अत्यय आज जो विद्यायें द्विश्योचर हो रही हैं उनका आदिमूल आविष्कर्ता परमातमा ही है (२)।

क्या किलो समय विशेषमें इक वार ही ईश्वरीय ज्ञान प्रकट हो गया या समय २ पर प्रकट होता रहा । इसमें निश्चय यह है कि ईश्वरके सब काम समयानुसार हो होते हैं—गरमी, सरदी, फल, फूल सभी समय २ पर होते हैं। ईश्वरीय आज्ञायें भी इसी प्रकार समय २ पर आती हैं। देखो निवयों और विलयोंको किस किस समय ज्ञान मिलता रहा। हज़रत मुसाको त्रके पर्वतपर,

<sup>(</sup>१) महर्षि पतज्ञितने अपने योगदर्शनमें इसी विषयपर बहस करते हुए कहा है कि 'स पूर्वेद्यामि गुरु कालेनानवच्छेदात,' अर्थात वही ईस्वर पिहले समयमें होनेवाले गुरुजनोका भी गुरु हैं क्योंकि उससे आगे कालकी गति नहीं जो यह कहा जा सके कि उसका गुरु कौन है।

<sup>(</sup>२) इसी आशयपर ऋषि दयानन्द भी पहुचे हैं। उन्होंने लिखा है कि सब सत्पर्विद्या और जो पदार्थ विद्यामें जाने जाते है उन रुवता आदिमूल परमेश्वर हैं। महर्षि व्यासने भी इसी सत्यताका निश्चय किया है और वेदान्त द्रानमें लिखा है कि 'शाख्योनित्वात' अर्थात् सब शाखोंकी जन्मभूमि परमेश्वर ही है।

हज़रत दाऊदको तस्तपर और हज़रत ईसा मसीहको उंगलोंमें घुमते तथा हज़रत मुहम्मदको हिराकी गुफा आदिमें इल्हाम होता रहा (१ ।

## देवदर्शन

जो ज्ञान इंश्वरकी ओरसे धर्मातमा लोगोंपर उतरता है उसे
देवता फरिश्ते ही लाते और पहुंचाते हैं, आतमा और परमातमाके मध्यमें देवता गोंका खान है। यह लोग ईश्वरीय आज्ञाओं को
लेकर आतमाके पाल आते और आतमाके विचार ईश्वरतक
पहुंचाते हैं। वस, इससे अधिक और इनका कुछ काम नहीं।
इन देवताओं के दर्शन उसको प्राप्त होते हैं जिसपर ईश्वरका पूर्ण
अनुप्रह होता है, हां इस अनुप्रहको पानेके लिये एक यात
चहुत आवश्यक है अर्थात् अन्तः करणकी पवित्रता। जिसका

<sup>(</sup>१) जो कोई भी पुस्तक ईश्वरीय ज्ञान मानी जाती है उस हर एकमें स्वभावत यह वात पाई जाती है कि उसके प्रकट करनेवाले महानुभावों को समय समयपर ज्ञानकी प्राप्ति हुई—वाईविल ग्रोर कुरानमें तो यह वात हे ही पर ग्राक्ष्य है कि देदमें भी यह भाव छिप नहीं सके ग्रापित प्रकटरपमें प्रकाशित हो गये हैं यथा १२ वर्षतक वर्षा न होनेसे किसी स्थान विशेषपर समा होना ग्रोर कई वर्षा लानेवाले मन्त्रों की प्राप्ति होना, नटीके वेगको कमकर पार जानेके लिये विश्वामित्रपर स्क्तोंका प्रकट होना, इत्यादि वातें पायी जाती है। वास्तवमें वेद कुछ ऐसी रचनायें हैं कि उनके सम्बन्धमें हमारा कुछ लिखना सचमुच ग्रनधिकार चेटा है। हा, इतना ग्रवस्य हे कि समयपर इनका प्रादुर्माव मानते हुए ग्रानित्य इतिहासका खराडन ऋषिजन ग्रापने मीमासा ग्रादि दर्शनोंमें कर गये हैं।

अन्तः करण शुद्ध और पवित्र हो जायगा वह सब बातोंको मलो भांति जान सकेगा और विना रुकावटके देवताओंके दर्शन कर सकेगा (१)।

जिसको देव-दर्शन प्राप्त हों उसे घडा सौभाग्यशाली जानना चाहिये; पर इसका निश्चय करना कुछ कठिन है।

सत्यासत्यका निर्णय जैसा किंठन होता है ऐसे ही देव-ताओसे सवन्य रखनेवाले और असुरोंसे सम्बन्ध रखनेवालेमें बड़ा भेद होता है, इसका ठोक ठीक पता लगाना किसी वृद्धि-मान्हीका काम है (२)।

<sup>(</sup>१) देवताओं का दर्शन करना या फिरश्तों से मुलाकात करना एक ऐसा स्वाभाविक विचार है कि मनुष्य-जातिके प्रत्येक विभागपर उसका प्रयाप्त अधिकार मालूम होता है। उचसे उच्च शिचा प्राप्त विद्वान तथा निकृष्टसे निकृष्ट जड़ली असभ्य जातिया देवों के दर्शनों को चाहती हुई ससारके हर भागमें दिखाई देती हैं। वास्तवमें दोनों को देखना मनुष्यकी अच्छी से अच्छी कामनाका प्रति विभव है। वैदिक साहित्यमें जितना देवी-देवताओं—परी और फिरश्तों का वंगन पाया जाता है उतना और किसी साहित्यमें नहीं पाया जाता। इसका काग्य यह है कि भारतीय लोग आदिसे आजतक वरावर दोनों से मिलने के लिये यज्ञादि रूपमें उद्योग करते रहे है।

<sup>(</sup>२) ऐसे लोग भी ससारमें उत्पन्न हुए है जो लोगोंके मस्तिष्ककी न्यूनतासे प्रा पूरा लाभ उठाकर निरस्तपादयेदेशे एरएडऽपि दुमायते! जहा वृच्च नहीं होते वहा एरएड ही सब कुछ वन बैठताहै। इस उदाहरणके साचात् अनुभव हो चुके है और अब भी होते है। पर सत्य तो यह है कि जिसका आचार व्यवहार शुद्ध नहीं वह कभी देव-दशेन नहीं कर सकता।

पक प्रकारकी लाखों वस्तुएं हैं लेकिन उनमें को सोंका फासिला है। कप-रह दोनों जलोंका एक ही सा होता है चाहे वह मीठा हो या नमकीन। मधुमक्खी और भिड़ एक ही बागसे फूल चूसती है मगर एकके पास शहद और दूसरीके पास डंग ही होता है। दोनों प्रकारके हरिण घास खाते और पानी पीते हैं मगर एकसे मींगनी तथा दूसरेसे कस्तूरी निकलती है। एक 'ही पदार्थको दो मनुष्य खाते हैं एकसे ईप्यां-द्वेष और कृपणता प्रकट होती है और दूसरा प्रेम. दया आदि दिल्य भावोंको प्रकारित करता है। चहुतसी वस्तुएं शकरकी तरह मीठी हैं पर अन्दरसे निरा विष हैं।

खोटे और खरे रुपयेकी पहचान विना कसोटं के नहीं हो सकती। इंश्वरने जिसको वह कसीटो दो है उसे ही पना लग सकता है दूसरेको नहीं। कडुवे और भीठे जलकं पहचाननेको जिहा है न कि चक्षु। इंश्वरीय होनेकी भी पहचान है वह जिसके पास होगा वहा जान सकता है। वह कसीटी है अन्तः करणकी शुद्धि। वस, जिसका दिल साफ होगा वही पहचानेगा कि यह इंश्वरसे सम्बन्ध रखता है या शैतानसे (१)।

<sup>(</sup>१) श्रीकृष्णने य्रजुनको कहा है कि तू इन याखोंसे नहीं देख सकेगा। उस जगहकी चीजोंको देखनेके लिये यावस्यकता है वहाकी याखोकी, इसलिये 'दिव्य ददािम ते चत्तु' में तुमको दिव्य चत्तु देता हू। कहते हैं कि श्रीमहा-देवजीके तीन याखें है। उस तीसरीका स्थान माथा है और उस आसका नाम दिव्य चत्तु है। इस माथेकी याखको कोई दिलका याख भी कहते हैं, भाव

जिसको इंश्वरीय सम्बन्ध प्राप्त होगा उनका मुखमण्डल स्वयं गवाही देगा और उसकी जवानसे निकले हुए शब्द एक विशेष प्रकारका प्रमाव डालेंगे और उसकी सत्यताको प्रमानित करेंगे (१)। अगर किसी प्यासेसे तुम यह कहो कि वर्तनमें पानी है तुम पी लो, तो क्या प्यासा यह कहेगा कि यह तो कहना ही कहना है तुमकों चाहिये कि खिद्ध करों कि यह पीनेका पानी है जवतक यह सिद्ध न हो तवतक में पानी नहीं पी सकता। किसी स्त्रोने अपने बच्चेको पुकारा कि मेरे पास आओ, मे तुम्हारा माता हूं, तो क्या वह बच्चा यह कहेगा कि तू पहले यह सिद्ध कर कि तू मेरी माना है किर मैं तेरे पास आऊ गा। जिसके हदयमें श्रद्धाकी विजली चमक रही है उसके लिये तो महातमा आका मुख-कमल ही सबसे बड़ी करामात है

सवका यही है कि यह आल ज्ञान है। इसी ज्ञानरूपी नेत्रोंसे हर चींज देखी जा सकती है और पता लगाया जा सकता है कि इसका सम्यन्य किस किस्मके लोगोंसे हैं, देनोंसे या असुरोसे। ईश्वरसे सम्वन्य रखनेवाला दिव्य मावोंसे परिपूर्ण होगा और शतान साहिय बहादुरसे हाथ मिलानेवाला अभिमान आदि दुर्वित्योका शिकार बना होगा।

(१) नितिम आता है कि 'आकृत्या भाषणेन च तन्यतेऽन्तर्गत मनः' अर्थात चेहरेकी शकलसे और जवानके शब्दोसे हृदयके भाव व्यक्त हो जाते हैं। छान्दोग्योपनिषत्में लिखा है कि सत्य काम जावालको देखते ही गोतम ऋषिने कह दिया था कि 'ब्रह्मचिदिव सौम्य ते मुख माति' अर्थात प्यारे! तेरे चेहरेसे यह जाहिर हो रहा है कि तू कोई ब्रह्मवेता है। जैसे पाप और धर्मके स्वरूपमें भेद है वसे ही पार्ध और धर्मात्यांके चेहरेमें भी भेद है।

क्योंकि उससे ऐसी वार्ते निकलती हैं जिनको आध्यारिमक कानोंने किसी प्राकृत पुरुषसे नहीं सुना।

### सिद्धि प्राप्त करना

जो पानीमें हाथ डालता है वह अवश्य भीगता है। तो जो देवताओं के दर्शन करता है या ईश्वरकी ओर चलता है वह भी अवश्य कुछ पाता है। जो कुछ वह पाता है उसं सिद्धि बहना चाहिये (१)।

सिद्धि नाम है सर्वसाधारणसे विलक्षणताका। जिसको यह प्राप्त हो उसे सिद्ध कहते हैं। सिद्धियां या तो स्वामाविक होती हैं या अस्वामाविक। जो विना इच्छा किये हों वह स्वामाविक और जो इच्छा करनेपर हों वह नैमित्तिक कहलाती हैं। ईश्वरीय होनेकी एक युक्ति सिद्धियों भी हैं पर इन सिद्धियों से सिवा दवाव डालनेके और कुछ नहीं। सच तो यह है कि

<sup>(</sup>१) महर्षि पतज्ञिलने अपने योगशास्त्रभें सिद्धियों या विभृतियोंका बडा योक्तिक वर्णन किया है। उनकी सम्मित है कि योगाभ्यास करनेसे दिव्य भावोकी प्राित होती है यथा व्याकाशमें यथेच्छाचार हो जाना, कीचड़में चलना मगर वस न सकना, पानिपर स्थलके समान चलना, ससारके प्रत्येक भागकी खबर पा लेना, पशु-पिचयोकी बोली समभ लेना आदि आदि इस्लामका अन्वल तो कोई योगशास्त्र ही नहीं, दूसरे कोई एसा आचार्य भी नहीं हुआ जिसने इस गहन विषयपर कुछ विचार किया हो। हा, जुनीद बग-दादी आदि वेशक कुछ पतेकी वातें वताते है जिनसे मालूम होता है कि यह अवस्य योगाभ्यास करते रहे हैं।

सिद्धियां धर्मात्मा होने या इंश्वरीय होनेका चिह्न नहीं हैं (१)। सिद्धियोंको देखकर शश्च (न माननेवाला) द्व अवश्य जाता है लेकिन मित्र नहीं हो पाता, भला वह आदमी क्या मित्र बनेगा जो गरदन पकड़कर लाया गया है।

सिद्धि यह नहीं कि प्रकृतिपर प्रभाव डाले बिल्क सची
्रिसिद्ध ता यह है कि दिलोंपर प्रभाव डाले क्यों कि दिलोंपर
्रमाव डालना प्राकृतिक पदार्थों पर प्रभाव डालनेकी अपेक्षा
्रमधिक सुगम और हितकर है (२)।

#### जीवात्मा

आतमा किस चस्तुका नाम है! उसका कि जो भले ब्रेको

<sup>(</sup>१) सैकडों लोग शोवदेवाजी या पदार्थविद्याके द्वारा लोगोंको श्रपने सिद्धत्वका परिचय दिया करते हैं जिससे कि हजारों मनुष्य उनके चकमेमें श्राकर उनको सिद्ध मान वैठा करते हैं। पर इससे न तो वह स्वय सिद्ध हो सकते हैं श्रोर न उनकी वार्त ही सिद्धों जैसी सिद्ध हो सकती हैं। इतना अवश्य है कि ऐसे कृत्यसे मूट श्रोर सत्य या नकत श्रोर श्रसलमें कुछ दिनका मेल जरूर हो जाता है। सच तो यह है कि मोचाभिलापीके लिये तो सिद्धियं पशु-पचियोंके कृत्यसे श्रविक मृत्य नहीं रखतीं। इसीलिये योगशास्त्रमें लिखा है कि सिद्धियें मोचमार्गमें वडी भारी रुकावट है।

<sup>(</sup>२) प्रत्येक सिद्धि आत्माकी गुप्त शक्तियोंका प्रकाशित परिणाम हे इसलिये सबसे पहले प्रभाव यदि किसी अङ्गपर पड सकता है तो वह मन आरे मुख है। इसपर प्रभाव न पटना ही उसकी सिद्धिके भूट होनेका प्रमाण है।

जानता है तथा जो लामसे प्रसन्न और हानिसे अपसन्न होता है। जब आत्माका स्वरूप 'जानना' या झान ठहरा तो जिसको अधिक हान है उसमें अधिक आत्मा है (१)। हमारी जान पशु-ओंसे अधिक है क्योंकि उनसे अधिक ज्ञान हमको है और हमारी जानसे अधिक देवताओंकी जान है क्योंकि वह हमसे अधिक ज्ञान रखते हैं और उनसे भी बढ़कर ईश्वरकी जान है जिससे बढ़कर और कोई जान नहीं। इसीलिये उसकी बुद्धिसे बढ़कर किसीको अक्त नहीं। मनुष्यकी अक्त और जानसे पशुओंकी अक्त और जानसे मेद है। वह और चीज है और यह और चीज है और जानसे मेद है।

<sup>(</sup>१) यह विचार कि 'ज्ञान ही आत्मा है, हमारे प्राचीन ऋषियों का भी विवादप्रस्त विषय रहा है। महर्षि गोतमके प्रनुयायी नैण्यायिक लोग आत्माको द्रव्य मान कर ज्ञानाथिकरण अर्थात् जिसमें ज्ञान रहता हे ऐसा मानते हें क्यों कि उनका कहना है कि कोई भी द्रव्य गुण नहीं होता और न कोई गुण ही द्रव्य वन सकता है। यात यह है कि हर द्रव्य गुणवाला और हर गुण किसी न किसी द्रव्यवाला जर होता है। वेदान्तकेसरी महात्मा व्यासका शिष्यमण्डल यह मानता है कि आत्मा सिवा ज्ञानके और कुछ है ही नहीं। कुछ हो, यदि आत्मा ज्ञान ही ज्ञान है तो उसे दूषित होना अवस्य होगा क्योंकि कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो अदुष्ट हो। ज्ञान परिणामी है, सकोच विकासचान है ग्रीर ज्ञान माननेसे एक दोष यह भी आता है कि ज्ञान तो गुण है वह अवस्य किसी द्रव्य-गुणीका होना चाहिये। यदि विना गुणीके किसी नुणकी सत्ता स्वीकार की जावे तो दृष्टान्ताभाव दोष है। 'कोई ऐसा

सह जो है सो अम्रे रन्धी—ईश्वरकी एक आजा है (१)। जैसे ईश्वरकी कोई उपमा नहीं इसी प्रकार जीवकी भी उपमा नहीं दी जा सकती (२)। आत्माके जाननेमें इतना ऊंचा उठना पड़ता है कि अरवाह आत्माशोके भी बाल और पर जलते हैं। सोबो, कि जहां आत्मा भी पर नहीं मार सकता वहां हमारो तुच्छ बुद्धि कैसे दम मार सकतो है (३)।

गुण नहीं है जो कि किसी न किसी गुणीं अश्रित न हो स्पर्ग वायुके आश्रित, रस जलके आश्रित, राज्द आकाशके और रूप अग्निके आश्रित है। ऐसे ही यह जो ज्ञानगुण है वह किसी द्रव्यके आश्रित होना चाहिये च्लाके वायु आदिका हो नहीं सकता इसलिये जो शेष है उसीका होना चाहिये। इसी तत्वको महामुनि प्रशस्तपादने अपने वैशेषिक भाष्यमें यों लिखा है कि परिशेषात्म ज्ञानम् अर्थात् परिशेषसे आत्माका ज्ञान होता है। सच यह है कि आत्म-तत्वपर जितना हमारे अश्रिजनोंने विचारा है उतना और कोई नहीं. पहुच सका। विशेषाभिलापी आत्मतत्व-विवेक देखें।

- (१) यह कुरानका नाक्य है कि-एह अम्रे रच्ची है अर्थात् ईश्वरकी आज्ञा है। इस नाक्यका वडे वडे विद्वानोंने अर्थ सोचा पर कुछ भी समममें न आया—अन्तमे यही कह दिया कि आत्माको परमात्मा ही जानता है हम नहीं जान सकते।
- (२) उपमा तो उसकी दी जाने जिसके समान कोई और वस्तु हो। यह निश्चित हे कि आत्मासे मिन कोई उस जैसा नहीं।
- (३) त्रारवाहके वाल त्रौर पर जलते हैं इसके अर्थ यही है कि वहापर त्रारमांके भी होश उडते है, आत्मा जैसा दूर दूर की वातें जाननेवाला पचीं भो नहीं पहुच सकता, वहा वेचारी बुद्धिका क्या है सिला हो सकता है कि कुछ कह सके। पाठको ! यदि त्रात्मज्ञानकी कुछ भी इच्छा है तो सब तर-फसे हटकर उपनिषद्का एकान्तमें गुरुमुखसे श्रवण करो।

सच तो यह है कि आत्माको न ता आतमा जानता है और न हमारी बुद्धि ही; बहिक यदि कोई यधार्थतया जानता है तो वह केवल परमातमा—ईश्वर—ही जानता है कि आतमा कैसा है, क्या है और किस प्रकार है। और किसीको क्या खबर! (१)

हे मनुष्य! त् कवतक फाखताकी तरह कृ कृ करके पृछता फिरेगा; छोड़ इस एवाछको और चिन्तन कर प्रभु प्रीतमका ताकि तेरी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होवे।

#### कमगति े

कमों की गति न्यारी है। देखो, मनुष्य पहले वृक्ष वनस्पति आदिके रूपमें आया फिर पशु वना और उसके बाद मनुष्यका स्वरूप मिला (२)। उन्नतिके लिये उत्पत्ति तथा विनाश

<sup>(</sup>१) ईश्वर ही सर्वज है, जिसको कोई नहीं जानता उसे ईश्वर ही जानता है। जब हम श्रात्माको नहीं जानते श्रीर नहीं जान सकते तो कोई श्रीर होना चाहिये जो हमसे श्रागे पहुचकर इस कठिन समस्याको हल कर सके। प्रेमियो ! वह ईश्वर ही है जो श्रात्माके भीतर रम रहा है श्रीर इसी कारगा इसके सब रहसोंको जानता है।

<sup>(</sup>२) १८ वीं शताब्दीके शरीरतत्ववेता डार्विनके भी यही विचार है।
पुराणोंमें भी इसीसे मिलते जुलते विचार पाये जाते है। कई एक मौलानाके
मक्त व्याख्याकारों ख्रीर- समालोचरोंने भी इन्हीं विचारोंका कुरान आदि
प्रन्योंके प्रमाण देकर समर्थन किया है। ख्राक्थर है कि डाविनसे ५०० वर्ष
पहिले मोलानाने यही विचार मस्नवीमें लिख दिये थे। कुछ भी हो, यह
विचार तर्कशास्त्रके ख्राधारपर स्थित नहीं हैं इसी कारण ख्राज इनका कुछ भी

इन दो भावोंकी परमावश्यकता है। जबतक एक अवस्था-का नाश न हो जाय तबतक दूसरी अवस्था उत्पन्न नहीं होती, इसलिये सम्भव है कि हमारे इस शरीरके पश्चात् हमारी कुछ और प्रकारकी अवस्था हो। उत्पत्ति और नाशका नियम अच्छी प्रकार समभा जा सकता है—विद्यार्थी पहले सलेटको पोंलकर साफ करता है उसके बाद अक्षर या अङ्क लिखता है। जब नये घरको बनाना होता है तो पहिले नींव खोदनी पड़ती है, जब पहिले मिट्टो निकालते हैं तो पीछेसे पानी निकलता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पहिलेकी अवस्थाका बद्छना ही नयी अवस्थाका उत्पन्न होना है। तुम जिस दिनसे वजूदमें (उत्पन्न) हुए हो इससे पहिले गाग, हवा, मिट्टी थे (१)। अगर यहो अवस्था तुम्हारी बनी रहती तो आज उन्नति कैसे होती। बद्लनेवालेने पहिले सत्ता ही बद्ल दी, वादमें उसकी जगह दूसरी हस्ती कायम कर दी। इसी प्रकार हजारी हस्तियां

सम्मान नहीं रहा। वीसों पुस्तकें विकासवादकें खराडनमें लिखी जा चुकी हे श्रोर सेकडों विद्वान् इस ऊटपटाग सिद्धान्तका प्रतिवाद कर रहे हैं।

<sup>(</sup>१) मनुष्य नाम शरीरका ही है इसीलिये कहा जाता है कि अमुक मनुष्य उत्पन्न हुआ अथवा अमुक मर गया या अमुक जला दिया गया। इसीलिये यह शरीर पञ्चमूत् आग्ने, जल, पृथ्वी, नायु और आकाश इनका विकार है, इनसे ही उत्पन्न हुआ, इन्हींमें जीवित तथा इनमें ही नष्ट होकर भिल जावेगा। इसिलिये हम यह कह सकते हैं कि यह शरीर पहिले पञ्च-मूर्तोमें विभक्त था। दूसरे शब्दोंमें हम पहले पृथ्वी आदिके रूपमें थे।

बदलती चलो गयीं और पिछलीसे अच्छो होती गयीं। जिस फनां—नाश—की बदीलत तुमने उत्तरोत्तर एकति पायी उससे अब क्यों घवराते हो ! तुम्हे चाहिये कि इससे भी अच्छी हालतमें जानेका यत्न करो । अरे ! उन फनाओंसे तुपको क्या हानि पहुंची जो तुम इस बका—वर्तमान् स्थितिसं चिमटे वैठे हो । जव पहिली अवस्थासे यह हालत अच्छी है तो इससे भी अच्छा होनेके लिये फनाको ढूंढ़ो और जो इस इनकिंलावका करने-वाला है अर्थात् ईश्वर, उसको पूजो ।

नुम पहिले जमाद—पत्यर आदि—सर्वधा जड धे, फिर तुममें कुछ कुछ जीवन-शिक उत्पन्न हुई तो तुम लहराने लगे और वृक्षादिके खरूपमें दिखायी देने लगे। इसके वाद जय तुममे जान आने लगो तो तुमने पशुओंका स्वरूप धारण कर लिया और अब तुममें बान और बुद्धिका प्रवेश हो गया तो मनुष्य वने दिलायी है रहे हो। भाई! जब तुमने पुरानोंसे नयोंको अच्छा देखा तो इस शरीरपर क्यों जान दे रहे हो। अरे! पुराना छोड़ो और नया छो क्योंकि तुम्हारा हर साल पिछले सालसे अच्छा है (१)।

<sup>(</sup>१) ययपि यह कोई ानयम नहीं कि आगे आनेवाली हर अवस्था पहिलेकी अवस्थासे अच्छी हो क्योंकि सैकडों अवस्थायें ऐसी हैं कि जो पूर्वापेच्या वहुत ही निकृष्ट हैं और यह साल पिछलेकी निस्वत घाटेमें है तथापि इस विचारसे कि अगले वर्षको तथा आनेवाली अवस्थाको अच्छा वनाना चााहये मौलानाके भाव उपादेय हैं और अध्यात्म मार्गके यालांके लिये उत्साह दिलानेवाले हैं।

लोग कहते हैं कि इस तरह २ के स्थावर जंगम भाषोंकों पैदा करनेवाला कोई नहीं, यह स्वयमेव हो गये हैं। उनसे कहनां चाहिये कि क्या कोई चित्र स्वयमेव बन जाता है और क्या कोई कुजा अपने आप पैदा हो आता है? नहीं नहीं, (१) चित्रकारके बिना चित्र तथा कुम्हारके बिना कुजा कदोपि नहीं बन सकता। अञ्छा तो यह संसार बनाया गया किस लिये हैं? क्या ऐसा सम्भव नहीं कि इसका कोई प्रयोजन हो न हो?

क्या कोई चित्रकार कोई उमदा चित्र विना किसी प्रयोजनके खींचता है? नहीं! उसका अमित्राय जकर किसीको प्रसन्न करना और शोकसे छुड़ाना होगा। कोई कुम्हार कुजेंके लिये कुजेंको नहीं बनाता चिरु इसलिये कि लोग इससे पानी पीयें। क्या कोई लेखक केवल लेखके लिये लिख सकता है ? नहीं चिर्क इसलिये कि उससे अपने या दूसरोंको लाभ हो। संसारमें कोई कार्य इसलिये नहीं किया जाता कि 'वह है' चित्क इसलिये कि उससे दूसरोंको लाम हो। इससे सिद्ध हुवा कि संसारकी विचिन्न त्रता किसी जन-समुदायके लिये रची गयी है (२) यदि उसके कर्म

<sup>(</sup>१) यही माव इस श्लोकमें वर्षित हुन्ना है— जगता यदि नो कर्ता कुलालेन विना घट चित्रकार विना चित्रं स्वयमेव भवेत्तदा।

<sup>(</sup>२) जीवोंके कर्मफलके सम्बन्धमें सृष्टिक प्रयोजन दर्शनशास्त्रके यातुसार इसिलये है कि कर्मफल स्वरूप सृष्टि कर्मफल प्रदाता परमात्माने क्यों रची। इसी प्रन्यिको खोलनेके लिये 'ईश्वरने इसिलये सृष्टि रची कि जीवोंको

न होते तो ईश्वर इसमें प्रवृत्त न होता। इस वातको कि कोई भी कार्य अपना कारण स्वयं नहीं होना समफानेके लिये हमें व्यवहार- का भी प्रमाण मिलता है। देखो! जब कोई किसी कार्यको करता रहता है तो तुम यह पूछा करते हो कि इस कार्यको क्यों करते हो, यदि इसे न करो तो तुम्हारा क्या विगढ़ेगा। तुम्हारा मन्शा भी यही होता है कि हर एक कार्यका कोई न कोई कारण अवश्व होता है, यदि कोई चोज अपना सवब आप होती तो गरज-कारण-न पूछा जाता। यदि स्तृष्ट विना कारणके होती अर्थात् संसारकी रचना रचनेका कोई भी प्रयोजन न होता तो इसके दुकडोंको खानेवाले मनुष्यके दिमागमें यह सवाल ही पैदा न होता कि इसका क्या कारण है।

कुछ लोग कहते हैं कि सब चस्तु ऐसी नहीं कि वे कारण-वाली हों और उनसे किसीको लाभ हो। उनसे कहना चाहिये कि एक वस्तु एकके लिये यदि वेकार या वेफायदा है तो सबके लिये वेकार नहीं हो सकती। अवश्य है कि किसी न किसांके' लिये लाभदायक हो—जो मेरे लिये लाभदायक है, वह तेरे लिये वेकार है और जिसे तू अच्छा समझता है वह मुझे नापसन्द है।

कर्मफल प्राप्त हो पिछला वेवाक हो और ग्रगला हिसाव नये सिरेसे चले। मीलाना रूमकी तरह महर्षि गोतमने भी न्यायदर्शनमें 'ईश्वर कारण कर्मा-फल्य दर्शात्' इत्यादि तत्काारितत्वादहेतु इत्यन्त सूत्रोंमें यही प्रकरण इसी प्रकार े जिसा है।

तो कूजा न रहा। अन्ततः बादशाहने निश्चय किया कि इस स्रीके इलाजके लिये वैद्य, हकीम बुलाये जायँ। बादशाहका कहना था कि हर यत्न से शीवातिशीव आरोग्य प्राप्त कराया जाय, इसीलिये दूर दूरके देशोंसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध हकीम एकत्रित होने छगे। जब सब जमा हो गये तो एक सभाकर बादशाहके हजूरमें पहुंचे और कहने लगे कि महाराज! हममेसे प्रत्येक धन्व-न्तरि ( लुकमान ) कीसी योग्यता रखता है। इस अपनी सारी ताकृत द्वादाक्रमें लगा देंगे और इसको राजी कर देंगे। बाद-शाहने यह सुनकर बहुत हर्ष प्रकट किया और कहने लगा कि यदि तुम मेरी जानको राज़ो कर दोगे तो मैं तुमको बहुत पुरस्कार टूंगा। इलाज शुरू हुआ, औषधियां दी जाने लगी पर आरामका कहीं पता न चला। दिनबदिन हालत विगडने लगी-अब वह पहिलेसे भी कमज़ोर हो गवी थो, ऐसा समभ्रो जैसा कि बाल 🛭 जब क़जा ही आ पहुंची तो वैद्य वेवारा क्या करे, जो भी दवा देगा उससे रोग बढ़ने हो लगेगा। सिकञ्जबीनके पीनेसे पित बढ़ने लगा और रोग़त बादामसे क़ब्ज़ हो गया , हरड़ने भी विरुद्ध असर किया और तो क्या पानी भी बजाय शान्त वरनेके आग लगाने लगा। स्त्री सुस्तकर कांटा हो गयी। वादशाहको बडी चिन्ता छगी और यह जानकर कि हकीमोंकी ग़छतीसे यह दुष्प-रिणाम निकला, रोता हुया परमात्माके द्रवारमें हाज़िर हुया मीर मस्तक नवा बढ़े ही करुणाकर शब्दों में सिस्कियां भरकर कहने छगा—दे संसारकी इच्छाओंके पूर्ण करनेवाले दयालु

प्रभो ! मै तुझसे क्या कहूं, तू तो स्त्रयं मेरे दिलको हालतको जानता है। हे मेरी चुटियोंको पूरा करनैवाले भगवन्! मैंने तुमको छोडकर उट्टा मार्ग स्वीकार कर लिया है, तू जानता है कि हकीमोंकी सब कोशिशों तेरी इच्छाके विना व्यर्थ सिद्ध हुई हैं। जब इस प्रकार वह वादशाह आहोजारी कर रहा था हो द्यामय भगवान्के द्यालागरमें क्षोभ उत्पन्न हुआ और वादशाहको निद्रा आ गयी। निद्रामें क्या देखता है कि एक महातमा उससे यह कड रहे हैं कि कल प्रातःकाल तुम्कको एक धर्मातमा दिखायी देगा, तू उसकी सेवा करना और फिर देखना कि उसकी सेवासे क्या मेवा मिलता है। ज्यों त्यों करके रात गुजारी-प्रातःकाल हुअ। तो सूर्यके उदय होते ही एक सूर्य-समान महातमा आते हुए दिखायी दिये। जैसे ही सूर्यका प्रकाश बढ़ २हा था वैसे ही महात्माका प्रदीस मुखमण्डल प्रकाशितः होता जा रहा था। वादशाइने देखा तो समक्ष लिया कि यह वही है, जिलका रात्रिमें स्वप्न देखता था-वस, फिर क्या था आगे वढ़ा और स्वागतके लिये पास पहुंचा और कहने लगा कि तू मुर्स्तफ़ाकी जगह है और मैं उपर हूं और तेरी आज्ञाओं के पालनके लिये सर्वदा कटिबद्ध हं—जो कहोंगे वहा कहंगा। परमात्नासे यही इच्छा है कि सबको अदव (विनय) प्राप्त हो जिससे सबको ईश्वर-कृपा प्राप्त हो। जो विनयसे श्रुभ्य होता है न देवल वही कष्ट पाना है यिन्क उसके साथ लाखों और मनुष्योंको भी कष्ट सहवे पड़त हैं। देखी!, माइदा मुसाकी

अतः कोई ऐसी वस्तु नहीं जो विना कारणके हो या किसीको भी पसन्द न हो। मलको शूकर और खंगारको मुर्ग चाहते हैं। यहांतक कि पापको चाहनेवाले इस सृष्टिमें मीजूद हैं और वस्तुओं का तो कहना ही क्या है।

### भाग्य श्रीर पुरुषार्थ

' यदि छतके गिरनेसे किसीके सिर पैर टूट पड़े और वह उससे चीट का जाये तो क्या वह छतपर कांध करने लग जाता है ? नहीं! लेकिन यदि कोई मनुष्य उसको पत्थर खींच मारे तो वह उसपर अंवश्य कोधित होगा ? अच्छा यह क्यों ? एकपर कोध करता है दूसरेपर नही इसका क्या कारण है ? वह यह जानता है कि छत गिरनेके ख्यालसे नहीं गिरी और न उसकी इच्छा हो स्वयं गिरक्तर किसीको द्वाने या मारनेकी थी। उसका कार्य सर्वथा परतन्त्र था इसीलिये उसपर कोध नहीं आता। दूसरेपर इसलिये कोध आता है कि वह पत्थर मारनेमें स्वतन्त्र था, उसने जानते हुए पत्थर मारा है। यदि वह भी छतकी तरह जड़—झान-श्रूत्य— होता तो उसपर भी कोध न आता। और देखों ! (१) पुरुपार्थ

<sup>(</sup>१) वेदमें भी कहा है-'क़ुर्वनेवेह कमांिश जिजीविषे च्छत समा' प्रथात मतुष्यको चाहिये कि कम पुरुषार्थ करता हुआ ही इस ससारमें जीनेकी इच्छा करे। वास्तवमें इस हिंध जीवित रहनेका उपाय एकमात्र यह है कि कर्म किया जावे। भगवान् श्रीकृष्णने भी गीतामे कहा है कि 'चिप्राहे मानुषेलोके सिद्धि भैवात कर्म जा' अर्थात् इस मनुष्य लोकमें कर्म करनेसे शीघ्र कामयावी

करना तो मनुष्यके स्वभावमें ही है। क्या नहीं देखते हो कि संसारके प्राणी इसी पुरुषार्थको सिद्ध करते हुए अपना अपना कार्य करते दृष्टिगोचर हो रहे हैं, प्रातःकालसे लेकर सायंकाल-तक भिन्न भिन्न प्रकारके कार्य कर रहे हैं ? यदि पुरुषार्थ स्वामा-विक न होता तो कोई भी प्राणी कमें करता हुआ न दिखायी पड़ता, प्रत्युत आलस्यका ही अन्यकारमय साम्राज्य दीखता। पर वास्तवमें पेसा नहीं है, इसलिये पुरुषार्थ हो कर्तन्य है। यदि विचारकर देखों तो पशु-सृष्टिमें भी पुरुषार्धका स्वामाविक होना स्पष्ट प्रतीत होगा, एक कुत्तेपर दूगसे पत्थर मारो और उससे चोट भी लगे तो तुम आश्चर्य करोगे कि कुता यह जानते हुए भी कि चोट पत्थरसे लगी है कभी पत्थरपर बार न करेगा क्योंकि उसे मालूम है कि पत्थर तो केवल एक जड वस्तु है सौर साधन बनाकर इस्तेमाल किया गया है, मारनेवाला कोई' गौर है जिसने रच्छा करके मुक्षे हानि पहुंचानेके लिये यह चेष्टा की है। कुत्ता उसीपर भूँ कता या वार करता है जो पत्थरादिसे उसे मारता है न कि पत्थरादिपर।

हम किसीपर प्रसन्न होते हैं, किसीपर नाराज होते हैं, किसीको उत्साह दिलाते हैं और किसीको शर्मिन्दा करते हैं। क्या यह विचित्र प्युत्तियां हमारे पुरुषार्थका रूपान्तर नहीं हैं?

हो जाती हे। 'कर्म कर्तुमिहाईसि' हे अर्जुन! तुंभी चाहिये कि इस ससारमें रहते हुए पुरुपार्थ करे। शरीर यात्रापे चे ते न प्रसिद्धयेदकर्मण —यदि तू पुरु-पार्थ छोड दे तो तेरी शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती।

हैं, और अवश्य हैं। यही सिद्ध करती हैं कि हम पुरुपार्थ करते हैं और पुरुपार्थ ही करना चाहिये (१)।

लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारे कमों पर अधिकार रखता है इस लिये कर्ता हम नहीं हैं। विचारना चाहिये कि क्या कोई गुण अपने अधिष्ठान—द्रव्यसे निकला है। यदि द्रव्यके रहते गुण नहीं रहता तो ईश्वर भी हमारे किये कमों का कर्ता हो सकता है नहीं तो नहीं। जिन कर्मोंको हमने किया है वह हमारे हैं उनका हमारे साथ ऐसा ही सम्बन्ध है जैसा प्रकाशका अग्निसे। इस-लिये हमारे कर्मों पर इंश्वरका अधिकार कहना मानों प्रकाशको दीपकका गुण मानना है जोकि किसी भी युक्तिसे सावित नहीं हो सकता। जैसे एक कारीगर अपने साधन (जिससे कि वस्तु वनानेमें सहायता ली जाती है जैसे कि हथीड़ी, छेनी आदि ) से कार्य करता हुआ भी उसके गुणों को नष्ट नहीं कर सकता और उसको छोहेके स्थान काष्टादि या चेतन नहीं यना सकता हालां कि उसपर कारीगरका पूर्ण अधिकार है वैसे ही ईश्वरके वशमें होते हुए भी हम अपने गुणोंसे हाथ नहीं घो सकते और हमारा वह गुण जो हमारा अपना है वह है 'खतन्त्र होना' अर्थात् किसी भी कार्यको करते हुए इच्छ नुकूछ रहना।

<sup>(</sup>१) शेर कभी गोलीपर नहीं ऋपटता, जब ऋपटेगा तब गोली मारने बालेपर। इस प्रकार जीवमात्र यह जानता है कि पुरुपायेका-कितना साम्राज्य है और हमें क्यों पुरुपार्थ करना चाहिये।

#### कुदरतश बर इष्टत्यारात आं चुनां, नफ़ी न कुनद् इष्टत्यारे रा अज़ां।

अर्थात्—ईश्वरमें यह शक्ति नहीं कि कर्ताकी स्वतन्त्रताको छीन छे और जो अधिकार कि हमारे कमों पर हमारे हैं उनको नष्ट कर सके। यदि तुम मुक्तको क़ाफ़िर—नास्तिक—कहो तो यह नुम्हारा कहना भी कुफ़र है क्योंकि इससे ईश्वरपर पाप-पुण्यका भोका होनेका धव्या आता है।

लोग कहते हैं कि ईश्वरके भरोसे बैठे रहना चाहिये क्योंकि जो कुछ भी होता है 'श्वरको ही इच्छासे होता है आदमीके हाथमें कुछ नहीं, अपने इस कहनेमें प्रमाण देते हैं हदीसका—िक ईश्वर जिसे चाहता है वही होता है, जिसे नहीं चाहता वह नहीं होता।

उत्तर यह है कि इस हदीसका तात्पर्य यह है कि ऐ इन्सान! ईश्वरको खुश रख क्योंकि उसकी ही प्रसन्नतामें काम ठीक सिद्ध होते हैं। यह नहीं कि वैठ जावो और कुछ करो ही नहीं। भठा कुछ न करनेवालोंको ईश्वर क्यों चाह सकता है? कोई किसीसे कहे कि राज्यका सब कुछ वज़ीरंपर ही है, तो इस वाक्यका यही उद्देश्य तथा तात्पर्य होगा कि शाज्य-सम्बन्धी कार्यों के लिये वजीरको खुश रखना चाहिये, ऐसे ही ईश्वरके हाथ सब कुछ है। इसका मतलब है कि ईश्वरको प्रसन्न रखना चाहिये ऐसा न हो कि वह नाराज़ हो जावे और तुम्हें लेनेके देने पड जावें। यदि आदमोके डाथमें कुछ न होता तो आदमी कुछ कर भी न सकता।

लोग वहने हैं कि जा कुछ होना हाता है लोहे महफूज— भाग्यकी तब्तीपर पहिलेसे ही लिखा जा खुका है। ठोक है, पर इसका आशय यह नहीं कि हमें भाग्यके सहारे ही कैंछे रहना चाहिये बल्कि इसका ताल्पर्य तो यह है कि प्रत्येक कर्मका जो फल है वह निश्चिन है—अच्छेका अच्छा और युरेका बुरा। अब यह तुम्हारे अधिकारमें है कि अच्छा फल लो या बुरा।

### तीसरा खगड

李珍多

## कथा-संग्रह

000000

#### मायाका जारू

िए के दिनकी बात है कि एक प्रसिद्ध राजाने यह इच्छा कि कि शिकार खेला जाया ज्योंही इच्छा उत्पन्न हुई तत्काल मन्त्री आदिने प्रवन्ध कर दिया और बादशाहके साध साथ चल दिये। शिकारकी तलाशमें जा रहे थे कि एक स्थान-पर किसी उत्तम यृक्षके नीचे एक महासुन्दरी युवर्ता कन्याके द्र्शन हो गये। देखा और देखते ही वादशाह गूलाम हो गये--शिकार करने आये थे पर स्वय शिकार हो गये। मन्त्री आदि कर्मचारी-मण्डलको पता लगा तो उन्होंने राजाको यह अजीव हालत देखकर उस स्त्रीको साथ ले लिया। जब स्त्री मिली ता ईश्वरकी कुद्रत देखों कि वह आते हो बीमार हो गई। संसार-की यह दशा है कि जब एक बात होतो है तो दूसरी नही होती, जवस्त्री मिलो तो बीमारी या गयी। एकके पास गधा था मगर पालान न था, जब पालान मिला तो गधा गुम हो गया। ऱ्यासेके पास कूज़ा था मगर पानी नहीं था, जब पानी मिला तो कुजा न रहा। अन्ततः बाद्शाहने निश्चय किया कि इस स्रीके इलाजके लिये वैदा, हकीम व्लाये जायै। बादशाहका कहना था कि हर यत्न से शीवातिशोध आरोग्य प्राप्त कराया जाय, इसीलिये दूर दूरके देशोंसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध हकीम एकत्रित होने छगे। जब सब जमा हो गये तो एक सभाकर बादशाहके हजूरमें पहुंचे और कहने लगे कि महाराज! हममेसे प्रत्येक धन्व-न्तरि ( लुकमान ) कीसी योग्यता रखता है। हम अपनी सारी ताकृत द्वादाक्रमें लगा देंगे और इसको राज़ी कर देंगे। बाद-शाहने यह सुनकर बहुत हर्ष प्रकट किया और कहने लगा कि यदि तुम मेरी जानको राज़ो कर दोगे तो मैं तुमको बहुत पुरस्कार टूंगा। इलाज शुरू हुआ, औषधियां दी जाने लगी पर आरामका कहीं पता न चला। दिनबदिन हालत विगड़ने लगी—अब वह पहिलेसे भी कमज़ोर हो गवी थो, ऐसा समक्तो जैसा कि बाल 🛭 जब क़जा ही आ पहुंची तो वैद्य वैचारा क्या करे, जो भी दवा देगा उससे रोग बढ़ने हो लगेगा। सिकञ्जबीनके पीनेसे पित बढ़ने लगा और रोग़न वादामसे क़ब्ज़ हो गया , हरड़ने भी विरुद्ध असर किया और तो क्या पानी भी बजाब शान्त वरनेके आग लगाने लगा। स्त्री सूखकर कांटा हो गयी। वादशाहको बड़ी चिन्ता लगी और यह जानकर कि हकीमोंकी ग़लतीसे यह दुष्प-रिणाम निकला, रोता हुआ परमात्माके दरबारमे हाज़िर हुआ मीर मस्तक नवा बढ़े ही करुणाकर शब्दों में सिस्कियां भरकर कहने छगा—हे संसारकी इच्छाओंके पूर्ण, करनेवाळे दयालु

प्रमो! मैं तुझसे क्या कहूं, तू तो स्वयं मेरे दिलकी हालतको जानता है। हे मेरी त्रुटियोंको पूरा करनैवाले भगवन्! मैंने तुमको छोडकर उद्या मार्ग स्वीकार कर लिया है, तू जानता है कि हकीमोंकी सब कोशिशों तेरी इच्छाके विना व्यर्थ सिद्ध हुई हैं। जब इस प्रकार वह वादशाह आहोजारी कर रहा था तो द्यामय भगवान्के द्यासागरमें श्लोभ उत्पन्न हुआ और वादशाहको निद्रा आ गयी। निद्रामें क्या देखता है कि एक महातमा उससे यह कड़ रहे हैं कि कल प्रातःकाल तुम्कको एक धर्मातमा दिखायी देगा, तू उसकी सेवा करना और फिर देखना कि उसकी सेवासे क्या मेवा मिलता है। ज्यों त्यों करके रात गुजारी-प्रातःकाल हुआ तो सूर्यके उदय होते हो एक सूर्य-समान महातमा आते हुए दिखायी दिये। जैसे ही सूर्यका प्रकाश बढ़ रहा था बैसे ही महात्माका प्रदीस मुखमण्डल प्रकाशितः होता जा रहा था। वादशाहने देखा तो समभ लिया कि यह वही है, जिसका रात्रिमें स्वप्न देखता था-वस, फिर क्या था आगे वढा और स्वागतके छिये पास पहुचा और कहने छगा कि तू मुस्तंफ़ाकी जगह है और मैं उमर हूं और तेरी आज्ञाओं के पालनके लिये सर्वदा कटिवद्ध हं-जो कहोंगे वहां कहंगा। परमात्वासे यही इच्छा है कि सबको अदव ( विनय ) प्राप्त हो जिससे सबको ईश्वर-कृषा प्राप्त हो। जो विनयसे प्रान्य होता है न केवल वही कष्ट पाना है यल्कि उसके साथ लाखों और मनुष्योंको भी कष्ट सहने पड़ते हैं। देखी! माहदा मुसाकी

क्तौमपर ईश्वर कृपासे प्राप्त होता था । न तो किसीको यहो ख्याल था कि कौन मेजता हैं और न यद विचार था कि कैसे आता है। एक दिन क्या स्का कि मूसाकी आज्ञाओंको अुलाकर उसकी जातिके कुछ लोगोंने इच्छा प्रकट की कि अच्छी अच्छी तरका-रियां और लहसन प्याज भादि भी हमको प्राप्त हों। ऐसे विचारोंका आना था कि जो साधारण भोजन आता धा वह भी आना बन्द हो गया और अगलेके लालवमें पिछलेको भी खो वैहे । इसिलिये चाहिये कि सन्तोष करे न कि विनय-श्रुप्य हो वेअद्य चन जावे। बादशाह बहे अदबसे पेग साया ओर तन मन धनसे महात्माकी सेवा करने लगा। जब सेवासे छुट्टी पायी तो महात्माने कहा कि कोई इच्छा हो तो कही, हम तुमसे बहुत प्रमन्न है। वादशाहने इन अमृतमय शब्दोंको सुनकर वहे ही विनयसे प्रार्थना की कि एक बीमार है उसे राज़ी कर दोजिये। स्त्रीको महात्माके कवक पेश किया गया और नन्ज नाड़ी आदि आवश्यक वार्ते मालूम की गर्यो। जब महातमा देख चुके तो विस्मयकारक शब्दोंमें यों बोले-इसको कोई विशेष रोग नहीं है। केवल इतना है कि शोकको वजहसे सुखता जाती है इसके शरीरपर ख़शी है पर दिलपर बीमारीका पूरा पूरा असर है ऐसा मालुम होता है कि इसको इश्क़ - प्रेमने मार डाला है और इसी लिये इस का दिल हमेशा अपने प्यारेके ध्यानमें रहता है। आप न्सब लोग यदि यहांसे चले जाय तो मैं इससे पूरा पूरा हाल सुन सक्या। वरना बीमारीका इलाज कठिन है।

वादशाहने यह सुन सब वैद्योंको जानेकी आज्ञा दी तथा स्वयं भी उनके साथ साथ चला गया। अब उस मकानकी पेसी हालन थी कि सिवा रोगी और चारागर—वैद्यके तीसरे-का नाम न था। अब सर्वथा एकान्त हो जानेपर वैद्यने पूछा कि त्यह बता कि किसकी अदाओंने तेरे दिलपर तीर चलाये हैं, और वह कौन है जिसने तेरे हृदयपर अधिकार कर लिया है? महात्माके कई बार पूछनेपर भी स्त्रोने कोई उत्तर जब न दिया तो, हृद्यगत प्रभावका पुनः निरीक्षण करनेके छिये दिलपर हांच रक्ला और कुछ देर हृद्यकी गतिका ज्ञान प्राप्त करके कहने लगा कि मालून होता है कि तेरा दिल समरकृत्दके एक सुनारसे लगा हुं था है, तू उससे प्रेम करती है और उसीको याद करती है। आज हम उसको यहीं बुलाते हैं और विछड़ोंको मिलाकर पुराय कमाते हैं। इन शब्दोने जादूका काम किया। जो काम सहस्रों दवायें न कर सकी थीं वह काम इन शब्दोंसे हुआ। यह समिक्रिये कि सूखी बेल हरी होने लगी।

महातमाने वादशाहको सब हाल सुना दिया और कह दिया कि समरकृत्द नगरके उस सुनारको बुलाया जावे ताकि इसकी इच्छाओंपर प्यारेकी प्यारी नज़रोंका अमृत छिड़का जाय। वादशाहने तत्काल अपने विशेष कर्मचारियोंको समरकृत्दकी और भेजा और ताकीद कर दी कि शीघ्रसे शीघ्र सुनारदेवताको लेकर आवो। वादशाहको आज्ञा पाकर भृत्यवर्ग वहा जा पहुंचा और सुनारका पता लगाकर अपने साथ चलनेके लिये तय्यार करने लगा। जब सुनार बादशाहके पास लाया गया तो उसकी वही दशा थी जो उसकी माश्रूक़ाकी थी। बड़ा आश्वासन दिया, धन दिया और सत्कारपूर्वक स्थान दिया। इतना हो चुकनेपर महात्माने स्पष्ट कह दिया कि यदि आप उसको प्रसन्न देखना चाहते हैं तो उसको सुनारके पास रहनेकी आज्ञा दे ताकि वह होनों एक दूसरेसे मिलकर शाद हों।

बादशाहने आज्ञा दे दी और वह स्त्री सुनारके पास जा-पहुँची। अब शमअ (दीपक) और परवाने (पतङ्गा) का फिट समागम हुआ। छ मास जब इस प्रकार इन दोनोको इक्हें रहते हो गये तो स्त्रीको पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो गया और वह हर तरहसे हुन्ट पुष्ट दोखने लगी। स्त्रोकी बीमारी और उसका यह विचित्र इलाज देखकर बादशाहने सोचा कि इस सुनारकी मरवा डालना चाहिये ताकि स्त्रोका प्रेम उधरसे हटकर मेरी-तरफ़ हो जाय। चुनांचे ऐसा ही हुआ,—सुनारको कोई ऐसी ओवधि खिला दी गयी कि वह दिनबदिन सूखने लगा और आखिरकार मर गया। अब बादशाहके मार्गमें कोई कण्टक न रहा जो उसकी आशाओपर धूल डाले।

तात्पर्य यह कि आतमा ही बादशाह है, स्त्रो माया है, सुनार प्रतिद्वन्दी है। सत्संगसे आशायें पूर्ण होती हैं। मायाके लिखे मनुष्य तरह तरहके पाप करता है। चाहिये कि इसका प्रेम पर-मात्मासे हो जिससे स्थायी आनन्द मिले।

## दुष्ट मन्त्री और धर्मपरायणा देवीं

एक यहूदी वादशाह था। उसने अपने यहूदी धर्मके पक्ष-पातमें आकर अपने राज्यमें रहनेवाले ईसाइयोंको मरवा डालना चाहा और एक दिन इस इच्छासे प्रेरित होकर एक प्रसिद्ध ईसाई-का खून भी कर डाला। ईसाइयोंमें बड़ी खलवली मची। वह लोग सोचने लगे कि क्या किया जावे जिससे ईसाइयोकी रक्षा हो।

वादशाहको जब मालूम हुआ कि एक ईसाईकी मृत्यु-पर सब ईसाई एकत्रित होकर अपनी रक्षाका सलाह-मशवरा कर रहे हैं तो उसने अपनी इच्छाओंको पूर्ण करनेके लिये अपने प्राइवेट सेकेटरो—मन्त्रो—को बुलाया और कहा कि इस कार्यकी सिद्धिमें आप मुक्त कोई अच्छा मशवरा दीजिये।

मन्त्रोने कुछ देर सोचनेक वाद कहा कि एक तरकीव है।
यदि उसपर अमल किया जावे तो निस्सन्देह कामयावी होगो।
तरकीव भा अण्ने ढगका निराली है। मैं यह चाहता हू कि आप
मुझपर ईसाई होनेका दोष लगाकर मुक्ते राज्यच्युत कर दे और मेरे
हाथ, कान तथा नाक कटचा डालें। यह सजा पाकर मैं ईन्नाइयों में
जा मिलूंगा और उनमें फ़साद करा आपसमें ही लड़ाई करचा दूंगा
जिससे वह एक दूसरेके शत्रु हो जायँगे और लड़ मरेंगे।

, वादशाहको यह तजवीज़ बहुत पसन्द आयी । उसने अगले दिन ही भरी सभामें मन्त्रीपर दोप लगाकर, उसके नाक कान और हाथ काट लिये और राज्यसे निकल जानेको कहा। इस विवित्र दशामें निकलकर उसने ईसाइयोंको तरफ जाना **उचित समभा। उधर ईसाई लोग भी अपने दीन-धर्मका ऐसा** अपमान समक्षकर उसीके दुःख-दर्दमें शरोक होनेको आ रहे थे। जब एकंने दुसरेको देखा तो एक प्रकारको बिजलीसी दौड गयी। ईसाइयोंने कहा कि हममें धर्मका छेश भी वाकी नहीं रहा। यदि हम पक्के ईसाई होते तो क्या यह सम्मव था कि बादशाह हमारे नेताका इस प्रकार अङ्गुच्छेद करता ? हमको उचित है कि आजसे इस धर्माटमाको जिसने कि अपने धर्मके लिये न केवल राज्य-सुखपर ही लात मारी है अपितु अपने नाक कान और हाथ तक कटवाना खीकार किया है, अपना आचार्य—रहबर मान छें और इसकी अध्यक्षतामें अपना भारी संगठन करें। सबने बढ़े उत्साहसे इसका समर्थन किया और उसको अपना धर्माचार्य्य मान लिया।

हाथ-कान कटवाकर जब यह उनकी सारी जातिका नेता बन गया तो अब इसने स्थान स्थानपर जाकर धर्मोपदेश देना आरम्म कर दिया। उसकी मधुर भाषा और ओजस्वी शब्दोंने जादूका काम किया—सारे ईसाई मुद्दीमें आ गये। एक दिन सब नेताओं को एकत्रित कर कहने छगा कि अब में अपना कल्याण करनेके छिये एकान्तवास करना चाहता हू। मेरी इच्छा है कि किसी गुहामें ४० दिन निवासकर परमात्माको प्रसन्न कर्क। छोगोंने बड़ा शोरगुछ मसाया कि आपकी बड़ी आवश्यकता है आप अभी एकान्तमें न जाइये, अभी आप मौन- वन न धारण कीजिये, पर उसका तो कार्घ्य-क्रम बन चुका था इसिलये उसने किसीकी न सुनी और सबको पृथक् पृथक् बुलाकर कह दिया कि मेरे बाद तू ही मेरा उत्तराधिकारी बनना। जब चालीस दिन गुफामें घुसे हो गये तो सब ईसाई इस बदमाशके दैर्शनोंको आये। जब बहुत देरतक प्रतीक्षा करने-पर भी अन्दरसे कोई न निकला तो एक व्यक्ति अन्दर घुसा, देखा तो आचार्य्य महाराजकी राम राम सत् हो चुकी है। उसी गुफामें उसकी समाधि बनायी गयो और प्रश्न उठाया गया कि अव इनका उत्तराधिकारी कीन बनाया जाय? सैकड़ों खढे हो गये और कहने लगे कि मुझसे कहा था कि उत्तराधिकारी तुम वनना, सभी स्वार्थके पुतले बने हुए थे। इस प्रकार उसकी मृत्युके साथ इन उत्तराधिकारियोंमें भी जूता चला, नौबत यहांतक पहुंची कि हर एक अपनी ज़िह्पर अड़ गया और तलवार ले भाया। फिर क्या था वह घमसान मची कि ्डर हो गये-अापसके वैरसे ही मारे गये, बादशाहको किसी क़ानून या अस्त्रप्रयोगकी आवश्यकता ही न हुई।

इस प्रकार जब यह बादशाह अपने स्वामिमक मन्त्री द्वारा यह अत्याचारकर ईसाइयोंका सर्वनाश कर चूका तो एक विचित्र घटना हो गयी। उसी बादशाहके राज्यके पासवाले देशोंके और यहूदी बादशाहने यह उपद्रव मचाया कि एक खाई खुदवाकर उसमे एक मूर्ति रखवा दी और यह दुवम जारो कर दिया कि हर एकका फ़र्ज, है कि इस खुतके

आगे सिर भूकाकर नप्रस्कार करे। यदि कोई नहीं करेगा तो वह आगमें डाल दिया जावेगा। यह आग उस युतके पास ही प्रदीप्त कर दी गयो थी। इस मूर्लको यह पता नहीं कि ईश्वरको हटाने-वाला असली वृत तो इसका नपस-मन ही है जिसकी अभि-लाषाओंको पूर्ण करनेमें ही इसको दिन-रात लीगना पड़ता है। युतींका तोडना आसान है-यह तो हर एक कर सकता है। कठिन है! मनहा राष्ट्रसका मारना और इस विच-बुतकी इच्छाओंका तोड़ना। जब बुतको सिर फुकानेका हुक्म सब जगह फैल गया तो लोगोंको राजदएडके मयसे सिर फुकाते ही वना। पर सब कोई एकसे नहीं होते-एक स्त्रो तथा एक बचा यह दो प्राणी बुतके आगे पेश किये गये और कहा गया कि यदि तुम इसको नमस्कार नहीं करोगे तो इस जलती हुई आगमें डलवा दिये जावोगे। यह सुनकर उस धर्मनिष्ठा सती देवीने कहा कि सिवा ईश्वरके और किसीके आगे सिर नहीं भुकाऊ'गी । देवीके ऐसे आग्रहपूर्ण वाक्यको सुनकर बादशाहने बचेको आगमें डाल दिया। इस अत्याचारमय पापकृत्यको देख देवीका हृदय सहम गया और भयभीत हो चाहा कि बृतको नमस्कार कर दें मगर ज्योंही कदम बढ़ाया बच्चे ने आगमें जलते हुए यह वश्वन कहे कि-ऐ मेरी प्यारी अम्मां! में यद्यपि आगमें हूं तथापि आज़ाद हूं, यह जुल्मत नहीं रहमत है, दुःख नहीं सुब है, आग नहीं शीनल जल है, मातृषेमसे बिंची हुई तू भी मेरे पास ही आ जा। माता! यहापर इकवाल है और माला-

माल है, अन्दर आकर इसके सुखको देख और खुदाके छुत्फको देख। इस तरहसे या जा जैसे परवाना दीवकपर याता है। यह प्यारी प्यारी उत्साहमरी बच्चेकी धर्मपूर्ण वार्ते सुनकर भाताने भी आगमें छलांग मारी और झट वचे को गोदमें ले र्जिया। इस देवीको औरत नहीं समभना, यह देखनेमें तो बेशक भौरत थो पर वास्तवमें इसका दिल और गुर्दा मरदाना था। धिकार है उन कायरोंवर जो धोहेसे सुखके लिये आगसे डर कर धर्म-नाश कर गये। जब यह दोनों मां-बेटा आगमें गिरे तो आग सचमुच उएडी बरफ हो गयी और उसने इन दोनोंको ऐसे ऊपरको उछाला कि यहूदी शाह हैरान हो गया और अपने इस पापपर परेशान होकर आगसे यों कहने लगा-हे अग्नि देवता ! क्या कारण है कि तूने इनको नहीं जलाया ? तूने अपना जलाने-का धर्म क्यो त्याग दिया ? तूने अग्नि-पूजक मुझ यहूदीकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये क्यों न इनको भस्म कर दिया ? क्या इन पापी विधर्मियोंको नाश करनेकी तुझमें शक्ति नहीं रही ?

यशिन जब यह वातें सुनी तो बह कहने लगा कि,—सुन! पापी सुन! में वही आग हू जिसने सेकड़ों को जलाकर खाक कर खाला है, मुक्तमें वही शक्ति है जो पहले मौजूद थी। वात इतनी है कि में परमाहमाकी आबाको मानता हू और किसोकी नहीं, यदि वह कहे तो जलाऊ और कहे तो न जलाऊ। यदि ईश्वर चाहे तो में शान्तिमय हूं और वह नाराज हो तो आगववूला हूं। अतनेमें ४० गज ऊ ची ज्वाला हो गयी और बादशाह समेत सब

पापी जल गये। तात्पर्य यह कि दूसरों को कष्ट पहुं चाने के लिये अपने हाथ पैर कटवाने पड़ते हैं। संसारके अधिकारों की प्राप्तिके लिये शत्रुता और पाप करना अच्छा कर्म नहीं है। धर्मकी रक्षाके, लिये यदि आगमें भी जलना पढ़े तो सहर्ष जल मरना चाहिये। अग्नि आदि सकल भौतिक पदार्थ ईश्वरकी आज्ञा पालन करते हैं। यदि ईश्वरकी कृपा हो तो आग न जलावेगी और न पानी 'डुबोवेगा। पापीके मारने को पाप महाबली है।

## खरगे।शने शेर मारा

'(१) कलेलाको पढ़ो तो तुमको एक मनोरञ्जक कहानी मिलेगी। उसको ध्यानसे देखो और शिक्षा प्रहण करो। एक वनमें बहुतसे पशु रहते थे। एक वार उनका उस जङ्गलके राजा शेरसे मनमुटाव हो गया। शेर यह चाहता था कि वह स्वच्छन्दनासे घूमा करें, विक मेरा ख्याल रखते हुए अपना कार्य किया करें, पशुओं को यह अमीए था कि हमारे भोजन- गृह—चरागाहमें कोई उपद्रव न हुआ करे और इसमें हमलोग स्वतन्त्रतापूर्वक विचरा करें। 'एक दिन इसी कशमकशमे पशु महासभाका अधिवेशन हुआ और निश्चय करके प्रतिनिधिगण महाराज सिंहदेवके पास पहुंचे और कहने लगे कि आपके छत्यों से हमको भी हो श होना है और आप भो कुढते रहते हैं। इस-

<sup>(</sup>१) कंलेला दमना नामकी एक श्रावी पुस्तक है जो पचतत्रका भावा-तुवाद है (हे॰)।

लिये यदि आप ऐसा करें कि हममें एक पशु वारी वारीसे नित्यप्रति आपकी सेवामें आहारस्वरूप आ जाया करे तो बहुत अच्छा हो - हम भी स्वतन्त्रतासे विचरें और आप भी अना-यास ही भोजन प्राप्त कर सकें। सिंहने जब यह सुना तो यह कहने लगा कि इसी प्रकारसे पहले भी कई एकने मुक्को घोखा दिया है। यदि तुम भी घोखा देकर जलेको जलावोगे तो कियेका. फल अवश्य पावोगे। जावो, कलसे एक पशु नित्य हमारे पास पहुंच जावे। सब पशु अपने २ घर आये और वह दोरके पास नित्य-प्रति एक पशु भेजने लगे । एक दिन जब पशु घटते घटते रीनक कम होने लगी तो सबने मिलकर फिर एक कानफरेंस की और निश्चय किया, कि किसी प्रकार शेरको मारा जाये और इस महती आपित्तसे अपनी जातिको वचाया जाये। सर्वसम्मतिसे ऐसी युक्तिका ढू ढ़ना एक नवयुवक शशिकुल-भूषण खरगोशके ऊपर अपित किया गया। खरगोश मनुष्य तो नही था पर बुद्धि रखता था, अपने देश और जातिका शुभचिन्तक था। कहा है कि जिसने संसारमें जनम लेकर अपनी जातिकी रक्षा नहीं की उसका जनम हीं युथा है। खरगोश ऐसी युक्ति सोच रहा था कि जिससे उसकी भी जान बचे और जातिका भी कल्याण हो। आखिर सोचः विचारकर चल खड़ा हुना। चलते चलते बहुत देर लग गई, वह नियत समयके बहुत बाद पहुंचा। शेर बहुत भूखा था उसे प्रतीक्षा करते क्रीध उत्पन्न हो रहा था। इतनेमें खरगीश भागता हुआ आया। शेरने देखते ही कहा कि ठीक ठीक सब हाल बताओ

चरना तुम्हारे खब जातिवालींको न्याज ही यमपुर पहुंचाऊंगा । खरगोशने भयभीत हो यदे विनयसे यह कहा कि महाराज ! में आपकी क्षत्रा शान्त करनेके लिये आ रहा था कि मार्गमें प्रक और दोर मिल गया। उसने ऋषटकर मेरे एक साधीपर इमला किया और कहने लगा कि मेरे लिवा और कीन है जो खायेगा। मैं तो जल्हीसे भागा और आपके पास आ पहुंचा हूं पर मेरा दूसरा साथी उसीके कन्जेमें है, यदि भाषको विश्वास न हो तो चलकर देख लीजिये, वरना जो इच्छा हो की जिये। होरका पारा चढ़ गया और कहने छगा कि चल, जल्दी चल! मुक्ते दिखा वह कहां है, मैं उस दुष्टके पापकृत्यका खदला चुकाऊ'। इतना कह दोनों वहांसे चले और चलते चलते एक कुपके पास पहुंचे। खरगोशने लपकफर कहा—हे दीत-रक्षक ! मेरे साथो खरगोशको पक्तडकर वह दोर इसी गुफामें बैठा है। बाइये और देखिये। शेर और खरगोशकी छाया कुपके जलमें पड रही थी। शेरने जब देखा कि कोई और शेर एक प्तरगोशको पकड़े छिपा वैदा है तो चड़े जोरसे गुर्राया। उसका गुर्राना था कि कुए के अन्दरसे भी उसी प्रकारका खर निकला। वस, किर क्या था शेरको पूरा पूरा निश्चय हो गया कि इसी हुष्टने मेरे अधिकार छीननेकी पापमयी चेष्टा की है। भटसे छलांग मार कुंप में कूद पड़ा। पाप करनेकी कैसी अच्छी सजा र्वमली ! बुद्धि भ्रष्ट हुई और अपने ही आपको और समक्ष कष्टमें पड गया। ऐ मनुष्य! तू आप ही अपनेको मारता है और स्वपने अपर लानतके तार स्वयं ही तानता है। इस प्रकार खरगोशने अपने देश और जातिके शत्रु शेरको महा अन्धकारमय कूपमें डालकर अपने भाइयोंको हर्ष-समाचार सुनानेके लिये घरका रास्ता लिया। जब लोगोंने देखा कि उत्साही नवयुवक खरगोश खडी प्रसन्नतासे चला आ रहा है तो सब एकत्रित हो उससे सब खीती वात सुनानेका आग्रह करने लगे। खरगोशने जैसा वीता था कह सुनाया—ज्योंही पशुओंको पता लगा कि हमारे वीर भ्राता खरगोशने जाति-शत्रु शेरको अपने वृद्धि-कौशल द्वारा कुए में गिराकर मार डाला है तो उनकी खुशीका पारावार न रहा। सबने बड़े प्रेमसे खरगोशकी चीरताकी प्रशंसा की। अब पशु लोग इस हर्षसे फूले न समाते थे। खरगोशने उनको शिक्षा देने और सचेत रहनेके लिये मधुर वाक्य कहना आरम्म किया।

मनुष्यको चाहिये कि विपत्तिमें अपने धैर्यको न त्याग दे अपितु उसको दूर करनेका सदैव प्रवल प्रयत्न करता रहे। जिसने अपने मनको मार लिया समक्षो कि उसने शेर मार लिया।

### स्वाधीनता ऋौर तोता

एक व्यापारीने एक तोता पाल रक्खा था। वहे प्रेमके साथ उसको खिलाता पिलाता था, जहाँ भो जाता उसे अपने साथ ले जाता था। एकवार उसका किसी व्यापारिक उद्देश्यसे भारतवर्षकी ओर जानेका संकह्प हो गया। जब उधर चलने लगा तो उसने उस तोतेको भी पिञ्जरेमें बन्दकर साथ ले लिया। पर जब चलने लगा तो यात्राके कछोंको स्मरणकर अपने इरादेसे बाज रहा भीर तोतेको छोड़ कर ही चला। तोतेने देखा कि मुन्दे भी साथ ले चलनेकी इच्छा करके फिर क्यों छोड जाता है, क्या कारण है कि मुसे छोडकर जाना चाहता है। इतनेमें सेठ ज्यापारीने पूछा कि—ऐ नेरे प्यारे तोता! में भारतवर्षको जाता हं यदि तुम्कको कुछ कहना हो अथवा कोई भावश्यकता हो तो कह दे ताकि में लेता आऊ'।

तीता थोला - जब तू तोतोंके घोंसलैंकि पाससे गुज़रे तो उनको मेरी तरफ़से यह कद देना कि में मुनीयतका मारा पिञ्जरेमें र्केंद्र हं और तुम स्वतन्त्रतापूर्वक वागों की सैर करते फिरते हो। मुक्ते शुद्ध वायु भी नहीं मिलती गौर तुम उत्तमसे उत्तम सादिष्ठ फनोका बाम्बादन करते हो, में अपनी जातिके पास नहीं पहुँच सकता और तुम नित्य प्रति भाइगोंसे मिलते हो। पया मित्रों और भाइयोंका यही धर्म है कि अपने एक साधीको कैद्में फंसा देख छुडानेका कोई यहा न करें और उसके दुः ख दूर करनेका प्रवल प्रयत्न न करें ? भाइया ! जब यार धारोंसे जुदा हो तो वताओ उसका क्या हाल होगा? में यदि अवती मुर्वतासे कैद-में फंस दुःख उठा रहा हं तो क्या तुम्हारा यही कर्तच्य है कि तुम मुभ्रे भूल जाओ। मैं गरीव हं, मुसीवर्तीका मारा है; भारयो, तुम्हारी यादमें कष्ट भीग रहा हूं। तुम लोग इधर आओ। और मुम्हे छुडावो। इस तोतेको पक्षी नहीं समभना चाहिये, क्योंकि इसके दिलमें सुलेमानका आधिपत्य है। तोतेका

सम्देश छे व्यापारी भारतकी यात्राको चल खडा हुआ। भारतवर्षमें पहुँचा तो एक बडा भारी वाग देखा तो उसे ख्याल आया कि शायद यही वह बाग है जिसमें मेरे तोतेके भाई-वन्धु रहते हैं। ज्यों ही आगे बढ़ा, देखता क्या है कि तोतोंका चडा भारी भूएड एक विशाल वृक्ष-शिलरपर वैठा हुआ है। मालूम होता है कि यह सब लोग उस तोतेके साधी मित्रगण ही हैं। वस, वहीं ज्या गरीने अपने घोड़ेको रोक लिया और आगे चढ़कर तोतेका सन्देश उन सवको सुनाया। एक तोतेपर उस सन्देशका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह वृक्षकी शाखासे कार्यकर 'गिर पडा और गिरते समय 'मर गया' यह शब्द कहा और मर गया। वास्तवमें अपने भाईके दुःखोंको सुननेसे ही उसपर ऐसा वज्र पड़ा कि उसने अपने जीवनसे हाथ धो वैठा । व्यापारीने यह देखकर कहा कि व्यर्थमें मैंने यह सन्देश सुनाकर इस गरीयके दिलपर चोट लगाई और मैं व्यर्थ हत्याका भागी वना। वाणीका विचित्र प्रमाव है। एकके लिये तीरका काम करती है और दूसरेके लिये अमृतका। व्यापार न कर वह सीधा अपने घरको वापिस हुआ और जाकर तोतेसे सब माजरा कह सुनाया और कहा कि किसी प्रकार वह तोता जो उठे तो मेरा वित्त प्रसन्न हो। नोता कहने लगा कि मुझको उसके पास ले चलो में ऐसी कोई युक्ति लगाऊ गा कि वह जी उठे। व्यापारी फिरसे तय्यार हुआ और पिञ्जरे समेत तोतेको उठा भारतवर्षकी तरफ चळ खडा हुआ। जब उस स्थानमें पहुंचा तो मरे हुए तोतेकी तरफ इशारा करके कहने लगा कि यह वही प्राणा है जिसपर तेरे सन्देशका मृत्युके रूपमें प्रभाव पड़ा है। तोतेने कहा कि मुझको पिञ्जरेसे वाहर निकाल ताकि में इसको देखमालकर चंगा करूं। सेठने तोतेको बाहर निकाल। ज्यों ही तोता बाहर निकला, उसे बहुत प्रसन्नता हुई। न जाने कितने सालके बाद उसको यह स्वतन्त्रतापूर्ण वायु मिली थी। निकलते ही पर फैलाये और अपने भाई गिरे हुए तोतेके पास जाकर जोरसे शब्द किया।

शब्दके सुनते ही वह तोता होशमें आ गया और अपने प्यारेसे मिलकर बेहद खुश हुआ। कुछ काल क एक दूसरेकी ओर प्रेम-भरी द्रष्टिसे देखते रहे और बादमें दोनों ही पर फेलाकर आकाश-में विचरण करने लगे। अब मित्रसे मित्र मिल गया और सब इच्छायें पूर्ण हो गयीं। व्यापारी इस अद्भुत कृत्यको देख बहा हैरान हुआ और अपने तोतेको पुकारकर कहने लगा कि यदि अब तू मुफ्को छोड़ना चाहता हैं, बेशक छोड़ दे पर इतना तो कर कि मुफ्के कुछ उपदेश मिल जावे। तोतेने फिर ऊपरसे ही उपदेश दिया और व्यापारी सुनकर शिक्षा प्रहणकर अपने कार्य को चला गया।

मतुष्यको चाहिये कि अपनो इस माहो जिन्दगी (प्रकृतिन् मय जीवन) से खुश न रहे और सदा प्रवत्त करता रहे कि किसी तरह इस दुःखी जीवनसे छूटकर खतन्त जीवनको हासिलः किसी। संसारके पेश-आराममें फंसकर आज़ादीके जीवनको भुला नहीं देना चाहिये। मिले खुक्त रोटी जो आज़ाद रह कर तो वह खौफ जिल्लतके हलुएसे बेहतर।

## सुदामाकी मृति

बगुदादमें एक ख़लीफा था जिसने उदारता और दानशील-तामे हातमताईको भी पछाड़ डाला था। उसने अपने द्याके दिर्याको हळव और अजमके मशहूर मैदानोमें वहा रक्ला था। एक दिन एक स्त्रीने अपने पतिसे कहा कि हमें इस प्रकार कष्ट उठाते और दरिद्रतामें दिन काटते वहुत समय गुजर गया। अव चाहिये कि कोई ऐसी युक्ति सोची जावे कि भविष्यतमें सखमय जीवन व्यतीत करे। पतिने जब सुना तो कहने लगा कि इस दरिद्रतापर शोक मत कर। जहां इतनी उमर गुजरी है वहां बाका भी गुज़र जावेगी, क्यों चिन्ता करती ही और विह्नल हुई जाती हो १ ईश्वरने सवका भोग निश्चित कर रक्खा हे, घबरानेकी क्या बावश्यकता? देखो पशु पश्ची अपने अपने स्थानपर उसीके दिये हुए भोगोंको भोगते धन्यवाद कर रहे हैं। जिसने अपना जीवन मोठा—ऐशपरस्त-बनाया है वह आख़िर-को कड़वा हो कर मरता है। बात यह है कि जिसने शरीर पाला वही कडवा होकर मरा, इस मोटे-ताजे सुखमय जीवन-को त्यागते समय रोता हुआ चला। रात गुज़रती है तो सुबह भी हो ही जाती है। आदमी कवतक शिकायत किया करे। त अपनी हालत तो देख कि किस प्रकार अपनी युवावस्थासे

सन्तोष करती रही और आज बेसब्र होकर दिख्ताकी दुहाई मचा रही है। मेरी तरफ़ देख कि किस प्रकार संतोष धारण किया हूं और हर विपत्तिका स्वागत करनेके लिये तय्यार हूं। जब मेरी यह हालत है तो तूक्यों इस मार्गसे विचलित हो रही है। अब स्त्री फिर बोली और कहने लगी कि तू अहंकारवश सन्तोषकी डींग मार रहा है नहीं तो क्या यह सम्भव था कि तू भी ऐसी बाते कर सकता।

पितने अपमानमय जो यह शब्द अपनी पत्नीके मुखसे -सुने तो बड़े व्यथमावसे बोला कि ताने मत मार। मैं अहं-कारसे प्रेरित होकर यह नहीं कह रहा हूं बल्कि यह सत्य है न्त्रीर में अपने अन्दर ऐसा दिल रखता हूं कि विपत्तिसे विपत्ति .को भी सह छूं पर यह कभी न होगा कि ऐहिक शोगोंके लिये में किसीके आगे हाथ फैलाऊं। यदि तुभाको विश्वास न हो तो में मरकर सबूत भी दे सकता है। स्त्रीने यह सुनते ही अपना सिर पतिदेवके चरणोंपर रख दिया और कहने लगी कि महाराज ! में तो आपकी दासी हूँ, केवल आपके भाव देखना चाहती थी, अब तो मैं पूर्णक्षपसे आपकी सहायक रहूँगी और आपके चरण-चिह्नोंपर चलती हुई यह कभी न कहूंगी कि मेरे लिये -सन्तोषकी मर्वादाको भग कर डालिये। और जो आपने मरकर सब्त देनेकी बात कही है सो महाराज, ऐसा मत करिये, मैं तो आपकी क्रवाकी भिखारिन हूं, ईश्वर आपको इससे अधिक सं-तोष प्रदान करे और मुक्ते आपकी दासी वनाये रक्ते।

तात्पर्यः—दानवीर बनना चाहिये। दुःखसे घयराकर मागने-पर उताक होजाना कायरोंका काम है। कायर न वनकर धीर ही बनना चाहिये।

### हजरत मुहम्मदका मरते समय उपदेश

जब इजरत मुस्तफा-मुहम्मद साहिब यमपुरके पास पहुंचने लगे तो मृत्यु निकट जान अपने प्यारे उत्तराधिकारी इज़रत-अलीको बुलाया और अन्तिम समयमें उपदेश किया कि यद्यपि तुम पुरुपसिंह हो और वीरवर भी हो तथापि अपने वीरत्व और पराक्रमपर अभिमान न करना विलक आशाकी छायामें वैठकर सदा उन्नत होनेका दूढ़ संकल्प रखना । तुमको चाहिये कि निष्कपट धर्मातमा खडजनका सदा सतसंग करते रहो और उसकी संगतिसे ईश्वरतक पहुंचनेका प्रयत्न करो। अपने मनको सदा बशमें रक्बो और जब वह ख़राबी करे तो युद्धकर उसे ठोक मार्गपर लानेकी चेग्रा करो। वृद्ध बीर गुरु-जनींकी आज्ञाओंको श्रद्धासे सुनो तथा उनपर आचरण करो। हरएक प्राणीसे प्रेमका वर्ताव करना चाहिये और किसीको भी अपनी तरफसे कष्ट नहीं होने देना चाहिये।

#### पैगम्बरकी पहचान

हजरत नूहने जपने भाई-चन्धुमोंको उपदेश दिया है कि जब मुक्तमें स्वार्थ और सकाम कर्मोंकी इच्छा नए हो गई भीर मैंने मनको इंश्वरकी तरफ लगा दिया ता में इस योग्य हुआ कि ईश्वरका पैग़ाम—सन्देश—ला सक्तं। नूह यदि ईश्वरकी तरफसे न होते तो किश्तीको किस प्रकार सही सलामत ले जाते ?

#### स्वामि-भक्त लोमड़ी

एक जंगलमे बड़ा भारी पराक्रमी शेर रहता था जिसके आगे केसरी भी कुछ हैसियत नहीं रखता था। कहते हैं कि एक दिन उसने अपने पञ्जोंसे जो हाथीको भी फाड़ डालनेकी शक्ति रखते चे, एक वकरी, एक गाय और एक श्वेत खरगोशका शिकार किया। शेरका महामंत्री भेड़िया था, शेरने उससे सलाह लेनेके अभिप्रायसे पूछा कि ऐ मेरे दोस्त, मुझको बता कि मैं कैसे — किस प्रकार—से इन तीनोंका भक्षण कहा। भेडियेने सुनकर कहा कि महाराज ! आपके लिये तो गाय ही सर्वश्रेष्ठ भोजन है, शेष दो जो हैं वह हंम गुलामोंको मिल जाने चाहिये। शेरने क्रोधपूर्ण शब्दोंमें कहा कि ऐ वेशद्य, उद्धतं और उद्दएड ! क्या तुझकी लज्जा नहीं आती कि मेरा साझीदार बन रहा है! इतना कह भेडि-येकी फाड़ डाळा। इतनेमे एक लोमड़ी आगे बढी और कहने लगी कि अन्नदाता! आजा हो तो मैं कुछ निवेदन कर्छ। शेरने कहा बहुत अच्छा; तुम ही बताओं कि इन तीनोंका किस प्रकार मक्षण करूं। लोमड़ी बोली, महाराज! प्रात:कालका आहार तो गायका करिये और दोपहरको बकरीका तथा शामको खरगोशका आस्वादन करिये। शेरने सुना और बड़ी प्रसन्नतासे खरगोशका आहार उसीको इनाम दिया।

तात्पर्यं—जो अपनी चिन्ता करता है वह फाड़ा जाता हैं और जो दूसरेका ही स्थाल करता तथा अपने आपसे बिक्कुल सुदीको निकाल डालता है वह इनाम पाता है। है मनुष्य! तू अपने स्वामी जगदीस्वरको असझ करनेकी सदा कोशिश किया कर और अपने अन्दरसे स्वार्थ-मावोंका नाश कर दे।

# हजरत ऋलीकी चमाशीलता

इजरत झडी एक बार किसी युद्में समिमिटित हुए। जाते ही काफिरोंकी सफ़ोंको गाजर-मूखीकी तरह काटने छंगे। काटते २ एक ऐसे स्थानपर पहुँचे कि जहां एक बड़ा नामी योदा-पहलवान—या ! ज्योंही अलीने उस महावीरपर हमला करनेका इरादा किया त्यों ही उसने झटसे अलीके मुंहपर यूक दिया। मुं इ साफ करके अलीने दूसरी तरफको दत्र फेरा और उस पहलवानको क्षमाकर छोड़ दिया। पहलवान सागे वढा और कहने छगा कि क्या कारण है कि आपने मुझको छोड़ दिया, मारा नहीं ! अली वोले कि पे नामी जवान ! मैंने इसलिये तेरी ज्ञान वर्गी है कि तुनको याद रहे कि मैं ईरवरकी याहा पालन करनेके लिये ही युद्ध करता है। इस समय तूने मेरा अपमान करनेके लिये यह इत्य (युक्ता) किया है। मैंने ऐसे समय बही विवत समन्ता कि वरमान करनेवालेको झना कर हूं। वद तुम चाहे जैसा मेरे साय सलूक करो। वह यहींके चरणोंपर गिर पड़ा और सड़ाके लिये उनका दास हो गया।

तात्पर्ध-अपमान करनेवालेको क्षमा करना चाहिये। समा इसीका नाम है कि शक्ति होते दएड न देना बहिक अपनी सुज-नतासे अपने वशमें कर लेना।

#### स्फीका गधा

दस दिन एक स्फी यात्रा करता हुआ सूकियों के एक समुदायमें पहुंचा और कहने लगा कि मेरे गधे के लिये दाना और
वासका प्रबन्ध करो। उन्होंने जब सुना कि गधे के लिये घासवारा मांगता हैं तो 'लाहील' (१) कह दिया और दाना-घास कुछ
न दिया। थोड़ो देर बाद फिर कहा कि गधे के लिये घास
लाओ तो फिर उत्तर लाहील में ही मिला। सारी रात यही
हालत रही—बह गधे के लिये दाना घास मांगता रहा
और वह लोग लाहील कह देने रहे। आखिर ज्यों-त्यों करके
रात गुजरी और सुबह हुई। सूफीने अपने गधेको खोला
और पालान बांधकर चलनेको हुआ। इतने में लहा-लहाया
गधा धड़ामसे गिर पड़ा। लोगोंने सूफीसे पूछा कि इसको
क्या हुआ जो यह गिर पड़ा है सूफीने कहा कि मेरा गधा तो

<sup>(</sup>१) सुना होगा कि जब किसी अनिष्टकी सम्भावना होती है तो मुसलमान लोग लाहौल कह दिया करते हैं। पूरा यह वाक्य इस प्रकार है कि लाहौलुन व लाकुव्वतुन इल्ला विल्ला है। भाव यह है कि ईश्वर ऐसा न करे। गघेको है। तान माना गया है और है। तानके लिये ही विशेष कर लाहौल कही जाती है। छे•।

बड़ा शक्तिशाली है पर रातभर चूंकि इस वेचारेको घास-दानेकी जगह "लाहीलचला"को ही खुराक खानेको मिली, मला कैसे चले। दाना जब खाता तो चलता। बादमें दाना मिला और उस गरीबकी जानमें जान थायी।

तात्पर्य-अपने नपसको गधा समझो और सदा उसको दण्डेसे सीधा करो। कभी भरपेट मत जिलाओ। कहीं ऐसा न हो कि शरारत सूके और दुलती काह दे। अनशन वत करो और मनको वशमें करो।

## स्वर्ग छोड़ नरकमें क्यों गया था

एक बादशाह अपने साथ एक बाज रखता या। एक दिन न जाने उस बाजके दिलमें क्या समायी कि बादशाहको छोड़ चल दिया। बादशाहको बड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसने उसका ख्याल ही छोड़ दिया। याज छूटकर एक ऐसे व्यक्तिके हाथ पड़ गया कि जिसने पहले तो उसके पर काट लिये और नाख़ून बड़े २ समम्बकर तराश दिया और एक रस्सीमें बांधकर उसके आगे यास डाल दी और कहने लगा कि वह कैसा मूर्ख था जिसने अभीतक नाख़ून भी न साफ कराये; बिहक उलटे बढ़ा दिये। देख! में आज तेरी कैसी सेवा-शुश्रूषा कर रहा हूं। तेरे बाल बढ़ गये थे सो मैंने कतर डाले और तुम्हारी हजामत बना दी तथा नाख़ून यढ़ गये थे सो भी काट दिये। तुम अपनी बदिकस्मतीसे ऐसे जाहिलके हाथ पड़ गये थे जो तुम्हारी देख-भाल करना

नहीं जानता था। अव तुम यहीं रहो और देखो कि मैं कैसी बुद्धिमत्तासे तुमको घास चरा चरार्कर हृष्ट-पुष्ट वनाता हूं।

जब बादशाहने बाज़को बहुत दुंढ़वाया और कहीं न मिला तो पहिले उसका क्यालतक छोड़ना चाहा पर मित्रताने विवश कर दिया और बादशाह स्वयं बाज़के दुंढ़नेको बाहर निकला। चलते चलते वह भी उसी स्थानपर पहुंचा जहां कि बाज़ अपने पर कटवाये रस्सीमें बंधा घासपर मुंह मार रहा था। ऐसी विचित्र दशा देखकर बादशाहको वहा हु। श हुआ और अपने तथा बाज़ और उस मूर्बके हालपर शोक करता हुआ बाज़को लेकर चला आया। रास्तेमें बार बार यह कह रहा था कि 'स्वर्गसे नरकं' में क्यों गया था।

ं तात्पर्यं — यात्मा भी भपने मित्र, मालिक भीर बादशाह प्रमात्माको छोड़कर अपने गुणोंसे भी हाथ घो डालता है। प्रकृति-माया सबके पर काट लेती है। मूर्ल लोग अपनी मूर्चता-से अपने हर कृत्यको विद्वतामय ही समका करते हैं।

## ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़कर देता है

शेख मुहम्मद् अपने दानके कारण सद्दा क्रक्ट्रार रहते थे, अगरचे अमीरों, शाहों और धनपात्रोंसे बहुत धन भेंटमें पाते थे। वह यह समभक्तर दान करते थे कि यहांका बोया वहां काटा जायगा तथा वहांका लिया वहां काम भायगा। जितना आता या गरीबों, मुहताजों भीर अपाहजोंमें तकसीम कर देते थे। इसी प्रकार दान करते २ शरीरने कार्य करनेसे इस्तीफ़ा पेश कर दिया—वृद्ध हो गयं। ऋण देनेवाळाँने देखा कि इनकी मृत्यु निकट ही मालूम पड़ती है, अब क्या आशा है जो यह अपना ऋण अदा करेंगे। वह सर्वधा निराश हो गये और इसी निराशांकी हालतमें शेख़के पास पहुंचे। शेख़ने देखा तो कहने लगे कि ऐ धनियो! क्या तुमको लज्जा नहीं आती कि तुम निराश होकर परमातमांके द्वारको कृपणताका मरुस्थल समक्ष रहे हो। याद रक्षो—

#### उसे फ़जल करते नहीं लगती बार। न मायूस उससे हो उम्मेदवार॥

इतनेमें एक वालक निहायत नफ़ीस-अत्युक्तम हलुआ लेकर वेचता २ शेख़के घरकी तरफ़ आ निकला। शेख़ने हलुवाफ़रोशको भीतर बुलवाया और आधे दीनारमें साराका सारा ख़रीद लिया और जितने लोग उपस्थित थे उनमें बांट दिया। लोगोंने भी बढ़े मज़े से खाया। जय लड़केने दाम मांगे तो कहने लगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। लड़केने थाली ज़मीनपर दे मारी और सिर पीटकर रोने लगा। जय यह तकाजेपर तकाज़ा हो रहा था एक तरफ़ ऋण देनेवाले ऋण वापस चाहते थे और लड़का हलु-एका दाम मांग रहा था उसी समय एक धर्मातमा सेठ यह सुन-कर कि महात्मा शेख़ अहमद मृत्यु-शध्यापर लेटे अन्तिम श्वास लिया चाहते हैं दर्शनार्थ आ पहुंचा और चरणोंपर सिर रक्कर विनयपूर्वक कहने लगा कि महाराज, कुछ आहा हो तो सेवकको सेवाका सीभाग्य प्राप्त हो। होक़ने कुछ नहीं कहा, केवल हायसे बैठे हुए लोगोंकी तरफ़ इशारा कर दिया। सेठने झटसे चार सी दीनारकी थेली आगे घर दी और कहने लगा इसको अपने काममें लाइये। होख़ने लिया और क्रज़दारोंका क्रज़ निपटा तथा सेठके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करता हुआ श्वास छोड़ चल बसा।

तात्पर्यय—कभी निराश नहीं होना चोहिये। सदा गरीबों भीर अनाथोंके दुःख दूर करते रहना चाहिये। जो दीनोंके दुःख हरता है परमातमा उसके दुःख हरता है।

## 🔒 बाज़की दुर्गति

एक बाज एक दिन चुर्दों के जंगल की तरफ़ जा निकला। जब उस स्थानपर पहुंचा और उसने चुर्द ही चुर्द देखे तो इस वीरान जगहमें पहुंचनेसे धबराया, पर क्या करता रास्ता भूल गया था, इसीलिये यहां आ निकला था अब सिवा अफ़सोसके और क्या करता। बाजकी तो यह हालत थी उधर चुर्दोंने उसे देखा तो वह बागबबूला हो गये। यह समझा कि हमारे इस सुरम्य स्थानपर अधिकार करने आया है। इस विचारके भाते ही सब चुर्द इकट्ठे हो कुत्तोंकी तरह बाजपर टूट पढ़े और उस मार्गसे विच-लित पक्षीको नोचने लगे। बाज एक तो पहिले ही इस मयानक स्थानसे घबरा रहा था दूसरे जब इस तरह बेरा गया तो बहुत ही शोकाकुल हुआ। आख़िर सबको सम्योधित कर कहने लगा कि मुक्ते क्यों मारते हो, मैं बदनसीब भूला-मटका इधर आ खगा है, मेरे इदयमें तो स्वप्नमें भी यह इच्छा नहीं कि मैं तुम्हारे स्थान पर मधिकार कहा। मैं तो बादशाहके दाथपर बैंडा करता हूं भला में तुरहारे इस रड्डी स्थानको कव पसन्द कर्फगा रै तुम सुक्रपर मेहरबानी करो भौर छोड दो। चुर्होंने सुना तो वह बोले कि तू वडा मझार है, अपने छ्ल कपटसे हमारे घरपर मधिकार करना चाहता है। मला यह कैसे हो सकता है कि एक साधा-रण पक्षी बादशाहका मित्र हो और उसके हाथपर बैठता हो ! बाज़ने जो इस प्रकार चुर्दोंकी बातें सुनीं तो वह कडककर बोरा कि खबरदार, मुखको अकेला न समक्रना, यदि बादशाहको पता लगा कि तुमने मेरा एक बाल भी बांका किया है तो याद रक्षता कि तुम्हारा सब घर वरवाद कर दिया जायगा और तुम-में एक भी बचन सकेगा। अगर तुम मुझको छोड दोगे तो वादशाह तुपको इनाम देगा। अब तुम निश्चय कर लो कि सदाकी बरवादी पसन्द करते हो या यह चाहते हो कि तुम्हें इनाम इकरामसे सरफ़राज किया जावे। चुरुदोंने खोंही सुना अपने इरादेसं वाज बाये और उसको छोड दिया।

तास्पर्य्य — ऐ इन्सान अगर त् शाहंशाहे जहां परमात्मासे मित्रता पैदा कर छे तो दुनियांके काम कोधादि चुर्द तेरा बाल तक बांका नहीं कर सकते।

#### क्रपापात्र शिष्य

एक विद्वान् मौलवीके वास एक शिष्य था। उसमें

यह गुण था कि दूर २ के नामी विद्वान् उसके नामसे हरते थे— जिस सभामें पहुंच जाना, किसीकी हिम्मत न होती कि उसका मुक़ाबिला करे। सचमुच वह शास्त्राधी—तर्कशास्त्री—या। इस गुणके कारण गुरुकी उसपर वडी कृपा रहती थी। इसी लिये वह उसको अपने पास रखा करता था। गुरुजीकी एक सुन्दरी युवर्ता कन्या भी थी जो कभी २ आते-जाते शिष्यकी भांखोंमें चका-चौंध पैदा कर दिया करती थी। शिष्यके हृद्यमें गुरु-पुत्री-के लिये प्रेम पैदा हो गया था । प्रेमका ऐसा सबक है कि जिसने इसको पढ़ लिया उसको दूसरा कोई सबक याद ही नहीं रहता है। शिष्यकी भी यही हालत हुई। प्रेमके चक्करमें वह सब शास्त्रार्थ करना भूळ गया। अव तो दिन रात उसके दिलमें परीके समान उस युवतीका ही ध्यान रहने लगा । प्रेममें एक और ख़राबी है कि जिसको यह रोग छग जाता है वह निश्चय ही सूककर कांटा हो जाता है। उसकी हालत दिनवदिन विगड़ती ही जाती है। उसका इलाज है उम्मेदका वर आता—इच्छाका पूर्ण होना । प्रेम तो पैदा हो गया पर उसकी इच्छाकी पूर्ति नहीं हुई, इसीलिये वह सूपने लगा। गुरुजी जमानासाज थे, उनकी तजरवाकार निगाहोंने जान छिया कि शिष्य प्रेमके हाथों घायछ हो गया है। तुरन्त युवतीको बुछाया और वह कहने लगा कि सुन्दरी, तूने उसका दिल तो छै लिया मगर दिलदारी न की, आशिके बेदिलकी कुछ भी ग़मख्वारी न की। जा! जाकर उसको अपने प्रेमसे शादकर और इस प्रकार उस ग़रीब बाशिक

की तीमार कर। पर इतना है कि मुक्स पूछे विना उससे वादा नहीं करना। इसपर सुन्द्रीने कहा कि तीन बार मैं वादे कर चुकी हूं। पर अभीतक उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होने पायी। अब मैंने चौथी रातका भी वादा कर दिया है, देखें क्या होता है। शिष्यकी यह हाछत थी कि किना देखे तड़प रहा था। आक़िर चौथी रात भी आ पहुं ची। अब तो वादेपर जान फ़िदा होने छगी जिरासा भी क्याछ जाता और घण्टों बेहोशी रहती थी। उभर युवतीको गुरु महाराजने रोक रका था, यह बेचारी भी दिछपर पत्थर रक्खे क़ैदमें पड़ी थी। रात गुजर गयी सौर सूर्य उदय होने छगा उधर वह दोनों एक दूसरेके मारे उछलकर एक दूस-रेसे आ मिछे। गुरुने सद्या प्रेम जानकर दोनोंकी शादी कर दी।

तात्पर्य-जो पुरुष मुक्तिके सीन्द्र्यपर लड्डू हो जाता है और सच्चे दिलसे उसकी अदाओंपर फ़िद्रा होतेको तथ्यार हो जाता है, वह जगद्ग रु श्रीपरमप्रभुकी कृपाका पात्र वनता है। कैसा अच्छा होता कि मैं मुक्तिपर फ़िद्दा होता और सदाका मानन्द पाता।

#### उपदेश करनेका विचित्र हंग

इजरत जुन्नून जो कि अपनी तपोनिष्ठामें भत्यस्त प्रसिद्ध थे, यकायक एक दिन पागल हो गये और इधर-उधरकी वार्ते कहने लगे। बात ठीक ही थी—जब महा मूर्ख चतुर बने अपनी दूकान बला रहे हों तो विद्वान्का काम हो जाता है कि वह पागल हो जावे ताकि लोगोंकी दृष्टिमें वह सदा खटकता रहे, अपने आपको विचित्र स्वद्भपर्मे याद् कराये रक्खे। उन्होंने जब विद्वानोंकी ईश्वर-विमुखता देखी तो सिवा पागल बननेके और कोई मार्ग दिखायी न दिया। क्योंकि जब मकारके हाथमें क्लम हो तो मनसूर जैसे इंश्वर-भक्त विज्ञानी महात्माको फांसी क्यों न मिछे? जब कमीनोंके पास धन श्रीर प्रतिष्ठा हा जावे तो निवयों श्रीर ईश्वरमक्तोंको क्यों न कतळ किया जावे ? व्यक्तिचारियोंका बदन दुर्गन्धसे पूर्ण होता है और शराबीका मुंह सदा गन्दा होता है ।

इन्सानका शरीर एक जंगलके समान है जिसमें फाट साने-वाले पाप-स्वरूप सैकडों भेडिये हैं। जो वदकिस्मत इनके फेरमें आ जाते हैं वह नरकमें जाते हैं भीर जो चौकरना रहते हैं चह जमीनपर रहते आस्मानपर पांव रखते हैं। जुन्तूनने अपनेको बचाया और यह मार्ग निरुपद्रव जान स्वीकार किया। इजरतके इष्टमित्र तथा सेवकगणको पता लगा कि जुन्नून पागरु हो गये हैं तो सब इकट्टे होकर सेवामें उपस्थित हुए और उनसे इस पागळपनका कारण पूछा। महात्माने कोई उत्तर नहीं दिया, पर लोगोंने साथ नहीं छोड़ा, सदा ही सेवा करते रहे। तात्पर्य-मित्र-सेवककी परीक्षा कष्टके समय ही होती है।

## लुकमानका षादशाहको उपदेश

लुकमान इकीम वड़ा विज्ञानवेत्ता था, पर देखनेमें साधारण मनुष्योंके समान रहता था। बाहरी टीप टाप कुछ न थी, बिल-कुल सादा था। उनकी विद्या, धोग्यता तथा प्रतिष्ठाका सिका सर्वत्र फेला हुमा था। एक दिन किसी वादशाहने यह इच्छा की कि लुकमानको बुलाया जावे और उसकी योग्यताकी परीक्षा ली जावे। देर क्या थी, हुक्म दिया गया और लुकमानको दर-बारमें वुलाया गया। जब अच्छी प्रकार बातचीत हुई, वाद-शाहने जान लिया कि हां, वेशक लुकमान लुकमान ही है, इसके समान दूसरा मनुष्य नहीं मिल सकता। यादशाहके ऊपर लूकमान की योग्यताका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उसकी स्तुति करने छग नाया और कहने लगा कि में आपपर बहुत प्रसन्न हूं, आप मुऋसे कुछ मांगे । में आपकी इच्छा पूर्ण कक्ष गा । छुकमान कहने छगा कि तुम्मको शर्म नहीं आती कि मुझको कमीना समभ-रहा है भौर अपने आपको शाह माने वैठा है। देख, मैंने अभिमान और लोम इन दोनोंको अपने वशमें किया है। यह मेरा कुछ नहीं विगाड़ सकते, प्रत्युत सदैव नौकरके समान मान्ना पालन करते हैं। इसीलिये में शाह हूं और तेरा यह हाल है कि अभिमान और लीभकी बाज्ञासे जहां तहाँ मारा मारा फिरता है। तुकसें सिमानकी मात्रा पूरी पूरी है और तुम्प्पर छोमका तो पूर्ण सधिकार ही है क्योंकि सदा तू दूसरे देशोंको लोममरी दृष्टिसे देखा करता है। जो मेरे दास हैं वह तेरे मालिक हैं। तू शाह कैसा है, जा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता ।

शिक्षा—बड़े मूजीको मारा नफ़से अम्माराको गर मारा निहक्को अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा॥ "मनके होर हार है मनके जीते जीत"

## कुरान मनवानेका अजीब तरीका

एक कुरान-पाठकने यह भायत पढ़ी कि-ऐ मुहस्मद ! कह दे कि क्या तुमने देखा! यदि तुम्हारा चलता पानी ठहरा दिया जावे और उसकी तरी ख़ुशकीकी सूरत इष्तयार कर जाये, तो कौन हैं जो फिर उसको जारी भीर तर कर दे। इत-नेमें एक खतन्त्रमस्तक कोई विचारवान् वहां आ गया। जव उसने क़रानकी इस भायतका अर्थ सोचा और कहने लगा कि-यदि पानीसे तरी और हरकत निकाली जा सकती है और फिर भी वह पानी कहला सकता है तो एसे पानीको तर तथा जारी करना असम्भव नहीं-पेसे पानीको मैं ले आऊ'गा। जब वह रातको सोया तो किसोने उसके गालपर जोरसे एक तमांचा मारा जिससे उसकी आंखें अन्यो हो गई — सुवह उठा तो कुछ नहीं देख सकता था। जिसने तमांचा मारा था वह आया और कहने लगा कि जा, अब ले आया आंखकी रोशनोको। वह बेचारा हाय तोवा करने लगा। जब इस प्रकार तोवा करते, रोते धोते देर हो गई तो उसकी आंखोंमें रोशनी आ गई। तब उसने उपरोक्त आयतकी सत्यता मान छी और कुरानपर ईमान छे आया ।

तात्पर्य्य—सत्यको सत्य ही मानना चाहिये। असत्यको कभी नहीं मानना चाहिये। तमांचा, मुका और छड़ाई-इंगेसे असत्यको सत्य सिद्ध नहीं किया जी सकता।

# हजरत मूसा और प्रभुभक्त चरवाहा

एक चरवाहा मुसीबतका मारा एक दिन किसी पहाड़के शिखरपर बैठा प्रार्थना कर रहा था कि—हे भगवन ! यदि तू मिल जावे और तेरा ध्वर आना हो जावे तो मैं तेरी चाकरी कर, तेरे बालोंको घोऊ और उनसे जुए निकालूं, तुझको मल-मलकर स्नान कराऊ । हे परमात्मन ! मैं अपनी जान तुम्पपर कुरवान कर, तेरे पांवको अपनी दाढ़ीसे साफ कर, तू सोना चाहे तो तेरे लिये बिस्तरा लगा दूं, अगर तू बीमार हो, तो मैं तेरी तीमारदारों कर, भीर तुम्पसे ऐसा पेश आऊ जैसा सेवक खामीसे। यह चरवाहा इस प्रकार बक रहा था कि इतनेमें मूसा मी आ निकले और कहने लगे कि ऐ नादान चरवाहे! तू किससे वातचीत कर रहा है और किसको वीमार समम्बद्ध तीमारदारी करना चाहता है ?

चरवाहा बोला कि परमातमासे ही बातें करता हूं और उसीकी ही सेवा करना चाहता हूं। मूसा बोला, पे बेहदा दिमाग, यह क्या बकता है! तूतो काफिरोंसे भी बदतर हो गया है। वह परमातमा इन सब खराबियोंसे पाक है उसको बालों और बीमारियोंसे क्या मतलब ? उसकी तो यह शान है कि न वह किसीसे पैदा है और न उससे कोई उत्पन्न हुआ है—बह अजन्मा और नित्य बुद्ध शुद्ध है। उसका इन मनुष्योचित भावोंसे क्या सम्बन्ध ?

मूसाकी इस प्रकारकी चातें सुनकर चरवाहा कोधातुर होकर अपने कपदे फाडकर उठ खड़ा हुआ और वह सिरपर मिट्टी डालकर यह कहता हुआ चला कि पे कलीम—ईश्वरसे द्-बदू चातें करनेका अभिमान रखनेवाले! तूने बढ़ा पाप किया— मेरा दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया।

जब चरवाहा यह कहकर जंगलकी तरफ चला कहते हैं कि उसके बाद हजरतको आकाशवाणी सुनाई दी कि-पे मूसा । तुने बुरा किया जो मेरे प्यारेको मुझसे जुदा कर दिया । क्या तू इसलिये आया है कि मेरे पास किसीको पहुँचने ही न दे और जुदाईका ही पाठ पढ़ाचे या तुम्हे इसलिये भेजा गया है कि प्रमुप्यारोंको प्रेमालावका संदेश दे । शोक है तुभावर**।** मैंने हरएकको एक प्रकारके स्तोत्र दिये हैं, उन उनसे ही वह मेरी स्तुति-प्रार्थना करते हैं। यदि उनके विशेष प्रकारके शब्द तेरी समझमें नहीं आते तो तू क्यों उनपर दोषारोप करता है। उस बेचारेने तो मेरी स्तुति की बौर तूने समभा कि पाप हुआ, उसने शहद परोसा पर तूने जहर समभ्र लिया, उसने प्रकाश कहा तूने अधकार समका, उसने फूछ दिया तूने कांटा जाना, उसने अञ्छा किया तूने बुरा माना।

> मूसिया आदाने दाना दीगरन्द सोख्ता जां दर्द दाना दीगरन्द । मिछते इक्क अज हमा दींहा जुंदास्त आश्विकां रा मजहना मिछत खुदास्त ।

मूसाने जब फटकार सुनी तो चरवाहेके पांचको खोजता हुआ जङ्गलोंको पार करता हुआ उसके पोछे पहुंचा और जाकर चरत्राहेको कहने लगा कि ऐ प्रभुष्यारे! मुझपर द्या कर क्योंकि मैंने तुझे गंवार चरवाहा समक्षा था।

## मूर्व भित्रसे बुद्धिमान शत्रु अच्छा है

एक मनुष्य जिल्ममें दिल और दिलमें दर्द रखता था। एक दिन किसी कार्यवश जङ्गलको देखा तो उसे दिखाई दिया कि एक वड़े अजदहा सापने एक रीछको बुरी तरहसे जकड़ रखा है भीर रीछ जोर जोरसे चिछा रहा है। इसने जो यह दूरय देखा तो उसका दिल दुर्दसे भर आया और सोचने लगा कि वह किस प्रकार इस सांपको मारे बीर वेचारे रीछको इस दुष्टके पंजेसे छुड़ावे। वाज आदमो ऐसे द्दंमन्द होते हैं कि दु:खियोंकी आहें जब उनके दिलपर पड़ती हैं। और आतुरोंके अर्तिनाद जब उनके कानोंमें सुनाई पड़ते हैं तो वे तुरन्त दुःखियोंके दुःख दूर करनेकी फिक किया करते हैं। आखिर उसको एक साधन मिल गया और उसने सांपको मारकर रीछकी जान बचाई। रीछने प्रेममरी द्वष्टिसे उसकी और देखा और सहस्र मुखसे धन्यवाद दिया। यह आदमी अब जहा जाता था रीछ भी स्वयं ही उसके पीछे हो लेता था और वह उसकी रक्षा करता था। जब बहुत दिन व्यतीत हो गये तो एक पुरुषने पूछा कि दोस्त, इस रीछको तुमने क्यों पाल रखा है ? उसने उससे उसकी

मुसीवतकी वात कह सुनायो और कहा कि जवसे मैंने उसको मुसीवतसे छुड़ाया है वह मेरा गुलाम हो गया है, अब मुक्ते इससे कोई भय नहीं है। आगन्तु कने कहा—ऐ नादान ! इस दरिन्दे— फाड़खानेवाले जानवर—का विश्वास मतकर। अगर तूने इसको दूर न किया और इसका साथ न छोडा तो बहुत जल्द इसीके पंजीसे कष्ट पावेगा। उसने अक्लमन्दकी बात न मानी और कुछ दिनके बाद वह रीछके हाथों फाड़ डाला गया।

तात्पर्य्य—नादानकी देास्ती आफते जान हुआ करती है।
"मुर्ख मित्रसे बुद्धिमान शतु अच्छा है।"

#### भेद-नीतिका विलच्च उपयोग

एक माली अपने वागमें वैठा हुआ था कि उसको तीन आदमी बागमें घूमते दिखाई दिये—एक मौलवी, दूसरा सैयद और तीसरा सूफी। इन तीनोंको देखकर पहले तो वह डरा पर बादमें संभल गया। उसने यह निश्चय किया कि सूफींको इन दोनोंसे जुदा करो और खूब खबर लो। धीरे धीरे उधर चला और पास जा कहने लगा कि मौलबी साहिब! आप तो कुरानके आलिम फाजिल हैं, दुशोल हैं और धर्मातमा प्रतीत होते हैं। मैं अपको सलाम करता हूं। सैयदको देखकर कहने लगा कि सैयद साहिब! आप भी :खानदानो मालूम होते हैं, आपकी सभ्यता भी साफ साफ कपड़ोंसे झलक रही है, इसलिये आपको भी मेरा सलाम पहुंचे। दोनोंने जब अपनी तारीफ सुनी तो वहे

प्रसन्न हुए। अब रह गया सूफी, उसकी भी वारी आ गई और उसकी तरफ देख़ कहने लगा कि ऐ मुफ्त खोर! तू कौन है जो चोरोंकी तरह इस घागमें घूम रहा है? किस नालायकने तुभको चेला बनाया है ? क्या चोरी करनेके लिये ही तूने यह स्वांग रचा है ? इतना कह पड़ापड़ जूते मारने लगा। उसे इतना मारा कि गंजा कर दिया। यह कृत्य कर अव उन दोनोंके पास गया और कहने लगा कि मौलवी साहिव! आप तो खैर आलिम व्यादमी हैं, मगर यह कमीना कैसा सैयद वनता है जो नवीके खानदानमें होकर चोरी करता है। मालूम होता है कि यह दुष्ट चोर ही है, छिपनेके लिये सैयद बना अपनी सभवता दिखा रहा है। इतना कह लात, घूंसा, थप्पड़ आदि विविध प्रकारके अर्घ्यपादसे सैयद साहिवकी भी अच्छी मरम्मत हुई। दोनोंको यथायोग्य दान देकर अब मौलबोको दक्षिणा देनेके लिये आया और कहने लगा कि क्यों वे मीलवी! कुरानमें कहां लिखा है कि इस तरह बागमें जाकर चोरी करनी चाहिये। तुभ्हे लज्जा नही आती कि अपनी धर्मपुस्तकके विरुद्ध आचरण करके ईमानदार बना फिर रहा है ? इतना कह उसपर भी टूट पड़ा और छगा तावड़तोड़ कोड़ा चलाने। इस प्रकार अक्रेले एक मालोने तीनोंको जुदा जुदा करके मार भगाया/।

तात्पर्य्य अपनी प्रशंसा सुनकर साथी ही अवहेलना नहीं करनी चाहिये। सदा परस्पर मिल जुलकर रहना चाहिये, जिससे कोई तुमकी जुदाकर मारनेका दुस्य हस ही न कर सके।

## सच्चा हजा गुरुसेवा है

हजरत तैगूर वुस्तामी जब कभी यात्रामे जाते तो सदा ऐसे सज्जनोंकी तलाशमें रहते कि जो अपना दिल ईश्वरसे लगाये हों और दुनियासे विरक्त हों। एक बार आप हज्ज—मकाकी तीर्धयात्रा—को बले। रास्तेमें एक साधु मिल गये। खूब सत्संग हुआ। साधुने पूछा—बुस्तामी कहां जा रहे हो ! बुस्तामीने उत्तर दिया—हज्ज करने जा रहा हूं। महात्मा बोले— इतना कष्ट क्यों उठाता हे ! असली हज्ज क्यों नहीं करता ! उठ और मेरी परिक्रमा कर। उस जड़ मकानमे क्या रखा है ! चेतन काबेकी ओर क्यों नहीं आता ! बुस्तामोकी अक्क डिकाने आ गई और सच्चे तीर्थसानको पा लिया।

#### मिस्रमें प्रह्लादका अवतार

फिरऊन मिस्नका वादशाह था। उसका राज्य ऐसा दोष-पूर्ण और निरुष्ट था कि सब प्रजा उसके कुशासनसे तंग आ गई थो। इजारों ज्योतिषी उसकी आज्ञामें थे तथा सैकड़ों जादूगर उसके कहनेपर चलते थे। इन ज्योतिषियों तथा जादू-गरोंके द्वारा फिरऊन बड़े बड़े पाप करता था और प्रजाको कष्टपर कष्ट देता था।

एक दिन उसने स्वप्न देखा कि बनी इस्नाईछसे एक बालक उत्पन्न हुआ है जिसने कि न केवल मिस्रका राज्य नष्ट कर डाला तथा शास्त्रकान्ति ही कर डाली; बल्कि फिरऊनको भी मार ढाला है। इस स्वप्नको देखकर शाह फिरऊन चड़ा भयभीत हुआ तथा मन ही मन कुढ़ने लगा।

वाले दिन ज्योतिषियोंसे पूछा कि इस स्वप्नके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट करो और जहांतक वने प्रयत्न करो कि वह लडका पदा ही न हो। इसलिपे जाओ आर अपनी सम्मति स्थिर करके आओ। उयोतिवियोंने जाकर एक जंगी सभा एकत्र की और निश्चय किया कि बहुत शोघु एक हुक्म निकालना चाहिये कि कोई पुरुष अपनी स्त्रीके पास न जाने पावे जिससे किन तो गर्भ हो हो और न बच्चा ही पैदा हो । आ जिर वह शाहके पास गये और उन्होंने अपना निश्चय चताया । शाहने जब यह सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ख्योतिवियोंको इनाम भी दिया। अब और अत्याचार हुआ। सारी वनी इस्नाईल जातिके नाम हुक्म जारी हुआ कि कोई पुरुष स्त्रीके पास न जावे, यदि कोई आज्ञा उल्लङ्घन करेगा तो वह मृत्युद्रएडका भागी होगा। कुछ कालतक यह श्राज्ञा भो चली पर आश्चर्य यह है कि इस मार्शलाके होते हुए भो गर्भ हो गया और समय पाकर वालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम 'मूसा' रखा गया। यात यह थी कि वादशाहका एक खास विश्वस्त नौकर था जिसका नाम उमरान था। वह भी वनी इस्नाईलसे ही था, उसपर राजप्रिय होनेसे किसोकी दूष्टि न थी। वस, उस पुरुषने सत्याग्रहकर कानून भंग कर दिया और ईश्वरकी आहाको मान नियमपूर्वक स्त्री-सहवास किया जिससे 'मूसा' पैदा हुवा ।

उयोतिषियोंने जब कुछ समयके बाद फिर पत्रा पोधी खोली, उनको मालूम हो गया कि वह बोलक पैदा हो गया। फिर उन्होंने उनको खबर की कि वह वालक तो पैदा हो गया। अब प्या करना चाहिये ? व'दशाहने अव दूसरी आझा निकाली कि अमुक स्यानपर प्रत्येक स्त्री हाजिर हो और वह अपने वचोंको साथ ठावे। हुनम था, वैचारो निरपराध प्रजा निःशस्त्र थी, आज्ञा माननी ही पडी। सवने अपनी अपनी स्त्रीको वश्रोंसमेत मैदानमें ला खड़ा किया। बादशाहने जब देवा कि लाखों वसे अपनी माताओं सहित आ हाजिर हुए हैं तो उसने सवपर एक एक दूष्टि डाछी। देखते देखते थक गया—आखिर कहांतक देखता और क्सिको २ पह-चानता। जब विवशता देखी तव उसने जल्लादोंको हुक्म दिया कि जितने लड़के दच्चे यहां मौजूद हैं सबको कतल करो। हुक्म-की देर थी, सब निराराध वच्चे तलवारके घाट सबके देखते २ उतार दिये गये। वादशाहने अपनी समक्तमें पूरा २ वन्दोबस्त कर लिया मानों उसका शत्रु मारा गया। पर आसमान उसकी नादानीपर इंसता और अत्याचारका बद्दला छेनेके लिये मूसाको पालता जा रहा था। यद्यपि उमरान शाहका प्यारा था और विश्वस्तथा पर किसी मुखबर—खुफिया—नीचने वाद-शाहके पास जाकर खबर दी कि उमरानका लडका नहीं मारा गया। मुसाकी माताको जव पता लगा तो उसने मुसाको सन्द्कमें छिपा लिया। फिर हुक्म हुआ कि मूसाको आगमें डाल दिया जावे पर जब वह आगमें डाला गया तो आग हो

बुझ गयी। फिर कहा नील नदीमें फेंक दो। वहां फेंके गये पर वहां भी न डूबे। आंखिर इसी मूसाके हाथों फिरऊनका सर्वनाश हुआ और इसी मूसाके हाथों पिस्नकी राज्य-क्रान्ति हुई तथा देश धर्मपरायण बना।

तात्पर्ध्य अरिक्तं तिष्ठिति दैवरिक्षतं

सुरिक्षतं दैवहतं विनश्यति ॥

"जाको राखे सांइयां मारि सके निहं कोय।"

सालभर पानी नहीं पिया

पक दिन बुस्तामी उपासनाके लिये बैठे थे कि आलस्यने आ घेरा। बुस्तामीको कभी उपासनामें तन्द्रा आदि न आती
थी। जब उस दिन यह हालत हुई तो बढ़े चिन्तातुर हुए और
सोचने लगे कि इस असाधारण आलस्यका क्या कारण है। जब
बहुत देर तक सो जा तो मालूम हुआ कि आज पानी अधिक पी
लिया है। कारणका पता लगना था कि प्रतिज्ञा कर ली कि
सालभरतक पानी न पीऊंगा। ईश्वरने इस भक्तिशिरोमणिको
ऐसा सन्तोष प्रदान किया कि सालभरतक पानी न पिया। यही
कारण है कि इस द्वारा ही वह ज्ञानी हो गये। उस मर्दने अपने
शिरको खूब प्यासा रखकर वशमें किया। एक हम हैं कि जो
नाना प्रकारके खाद्यादि देकर इसको उद्दण्ड बना रहे हैं—कहां
उनकी तपस्या और कहां हमारी वहिर्मुखता।

्रस्ळने हदीसमें कहा है, कि 'संसार स्वप्नमात्र हैं' इसलिये,

इस स्वप्नपर ही सब कुछ नहीं छोड़ देना चाहिये बिक जागृति प्राप्त करनी चाहिये। आदमी जब सीता है तो स्वप्नमें अपना सिर कटा हुआ देखता है मगर जब जागता है तो सिर मीजूद पीता है। इस प्रकार जब तू संसारस्वप्नको खागकर जागेगा तो अपनेको सही सलामत पायगा।

देख, ईश्वरने बच्चेको कैसी जान दी है कि हर खानेको हजम करती है, युवावस्थामें सब काम करती है। इसी प्रकार अगर तू सोचे तो जिसने यह जान दी है वह फिर भी जान दे सकता है। जिसने बिना तागा और सुईके तुम्हारे जोड़ बन्द सिये हैं वह फिर भी तुम्हारे विखरे हुए शीराजेको एकत्रित कर सकता और उसमें जान डाल सकता है। क्या तुम कुम्हारको नहीं देखते कि अगर वह कूजाको तोड़ दे तो फिर बना सकता है। यही हाल तुम्हारे जिस्मका है। अगर दुकड़े २ हो जावे तो भी ईश्वर उसे उसी क्यमें खड़ा कर सकता है।

तात्पर्य्य-संसार सचमुच स्वप्न है। इसमे रहते हुए अपनेको सोता हुआ ही जानना चाहिये।

## सूफीकी पहुंच

बहलोल महातमाने एक सूफीसे कहा कि तू मुझे अपनी दशा-अवस्था या स्थानसे परिचित करा दो। वह बोला कि उसका कैसा कारोबार होगा जिसके हुक्मसे जमीन आसमान् भूम रहे हैं, जीवन और मृत्यु चाकरों के समान दौड़ रहे हैं, हर्ष- शोक जिसके आगे हाथ बांधे खढ़े हैं, वह जिसको चाहे सतकार दे और जिसको चाहे सीधा मार्ग दिखा दे, जबतक उस दोनों जहानके मालिककी इच्छा न हो मुंहमें दाँत नहीं हिल सकते। यह सुनकर वहलोल बोले कि हे ज्ञानिन्! तेरा ज्ञान इससे भी अधिक है क्योंकि तेरे प्रकाशमय उजले चेहरेसे यह सिद्ध हो रहा है कि तू कोई पहुंचा हुआ महातमा है।

तात्पर्ययं—जिसने अपनेको उसकी राहमें फना कर दिया उसने अपनेको चचा लिया।

#### . सुलेमानके दरबारमें मच्छरका मुकदमा

एक सुलेमानके दरवारमें मच्छरने आकर दुहाई मवायी— कहने लगा कि हवाने हमपर ऐसे ऐसे अलाचार किये हैं कि हम गरीव वागकी सैर भी नहीं कर सकते। जब फूलोंके पास जाते हैं तो वायु आकर हमें उड़ा ले जाता है जिससे हमारे सुख साम्राज्यपर वायुके अन्यायकी विजली गिर पड़ती है और हम गरीव आनन्दसे विज्ञित कर दिये जाते हैं।

हे पशु-पक्षियोंपर न्याय करनेवाले, दीनोंके दुःख हरनेवाले हर दो जहानमें तेरे न्याय-शासनकी प्रसिद्ध है, हम तेरे पास इसीलिये आये हैं कि तू हमारा न्याय कर ।

पैगम्बर सुलेमानने जब यह अरज सुनी तो कहने लगे कि पे न्यायकी अभिलाषा करनेवाले मच्छर! तुम्बको पता नहीं कि मेरे समयमें अन्यायको कहीं भी निवास नहीं दिया गया ? मेरे राज्यमें जालिमका काम ही क्या ? क्या तुक्तको मालूम नहीं कि जिस दिन में पैदा हुआ था अन्यायकी कथर उसी दिन खोदी गयी थी ? प्रकाशके सामने अन्धेरा कव उदर सकता है ! मच्छर बोला कि, बेशक, आपका कथन सत्य है, पर हमारे ऊपर कृपादृष्टि रखना भी तो श्रीमान्दीका काम है । कृपा करिये और दुष्ट वायुके अत्याचारोसे हमारी जातिको बचाइये । सुलेमानने कहा कि, बहुत अच्छा, हम तुम्हारा न्याय करते हैं, मग्र दूसरे फरीकका होना अत्यन्नावश्यक है । जबतक मुदालेह मौजूद न हो और दो जानिबके बयानात लेखबद्ध न किये जावे तबतक तहकीकात नहीं हो सकती, इसलिये वायुको बुलाना आवश्यक है ।

दरवारसे जब वायुके नाम हुक्म पहुंचा तो वह बढे वेगसे दौड़ता हुआ सुलेमानके सामने आ हाजिर हुआ। वायुके आते ही मच्छर न ठहर सके—उन्हें भागते ही बना। जब मच्छर भाग ही रहे थे उस समय उनसे सुलेमानने कहा—यहि तुम न्याय वाहते हो तो भाग क्यों रहे हो ? क्या इसी बलबूते-पर न्यायकी पुकार कर रहे हो ? मच्छर बोले कि—महाराज, वायुसे हमारा जीवन ही नहीं रहता। जब वह आता है तो हमे भागना पड़ता है। यदि जाग न बचाचें तो मरना पड़ता है।

तात्पर्ध्य—यही दशा मनुष्यकी है। जब मनुष्य आता है तो ईश्वर नहीं मिछता और जब ईश्वर मिछता है तो मनुष्यकी नू नहीं रहती—"प्रेम गर्छी अति सांकरी तामें दो न समायँ।"

## नेक कमाईका नेक परिणाम

मुभसे एक साधुतै यह कहा कि मैंने एक बार एक विद्वान्-से पूछा कि निर्दोष अन्न कौनसा है। वह बोला कि अगर तुझको निर्दोष अन्न खानेकी इच्छा है तो जा, पर्वत-स्थानपर चला जा, वहां तुझे बढ़े खादिष्ठ फल मिलेंगे, वही शृद्ध अन्न है। जब में उधर चला तो क्या देखता हूं कि एक गरीब आदमी लक-ड़ियोंका भार सिरपर लादे चला आ रहा है। मैंने दिलमें सोचा कि मेरे पास जो एक रुपया है वह अब मेरे किस कामका है क्योंकि मुक्ते अच्छेसे अच्छे फल मिलते हैं जिनसे बढ़कर कोई और स्वच्छ अन्न नहीं मिल सकता। यह वैवारा निर्धन है, लक ड़ियां काट काटकर मजदूरी करता है, क्यों न इसीको यह रुपया दूँ दे। इधर मेरे दिलमें यह भाव आया ही था कि उस लकड़हारेने अपना चोक्त नीचे रख दिया और मुक्तपर घृणाकी दृष्टिसे ताकने लगा, साथ ही कुछ कह भी रहा था। मुझे नहीं मालूम कि वह क्या कहता था पर इतना अवश्य प्रतीत होता था कि वह मेरे हृद्रत भावोंसे परिचित हो गया है और उनसे सह-मत नहीं है। जब उसने लकड़ियां नीचे रखीं तो विचित्रता यह हुई कि वह सोनेकी हो गयीं, जिसे देख मैं आश्चर्यसागरमे निमन्न हो गया और अपना बोम उठा जब्दी जब्दी चल दिया। मैं ताड़ गया कि यह कोई धर्म-परायण महात्मा है। इसीलिये मैंने उसके पीछे दौड़ना शुरू किया मगर उसको न पा सका।

तात्पर्य्य—दिलकी सफाईके साथ नेक कमाई करना ईश्वरको बहुत प्यारा है इसीलिये इसमें करामात है ।

# मजनूं ऋौर ऊँटनी

एक दिन मजनूं छैलीके वियोगसे क्लेशित हो यह निश्चय कर वैठा कि यह हिज्जका दिरया वेइन्तिहा है, वियोग नदीकी सीमा नहीं मालूम कितनी है, चलो अब अपनी प्यारी जानसे मिलें, इस तरह कवतक याद करते रहेंगे। जब देखा कि एक ऊंटनी है और उसपर कोई सवार नहीं है तो ऋट मजनूं उसीपर सवार हो गये और छैछीकी तरफ हांकना शुद्ध किया। अंटनीका पक दचा था जो पीछे पीछे आ रहा था। ऊ रनोने उसीकी तरफ टकटकी लगाई बीर उसी तरफ चलना शुद्ध किया। अब दोनोंमें कशमकश जारी हुई—कंटनी वचेशी तरफ चलना चाहती है और मजनूं छैळीकी तरफ जाना चाहता है। दोनों तरफ प्रेमका भिन्न स्वक्ष है। मजनूं जिस स्थानपर जाना चाहता था वह तीन दिनका रास्ता था, मगर इस कशमकशर्मे पूरे तीन साल वीत गये। जब इतना समय व्यर्धमें चला गया तो मजनुने ऊ टनीसे कहा कि, हम तो आशिके दिलवर हैं, सच्चे प्रेमी हैं यद्यपि हम बोलते नहीं तथापि तुझसे याज जुछ अवश्य कहेंगे । देख ! तू मेरे रास्तेमें बड़ी भारी रुकावट है। अगर मेरे पास तेरे काबू करने लायक मुहार होती तो मैं अवश्ये वहां पहुंच जाता। शैतानने आदिमको मिट्टी समभा हालांकि वह मिट्टीमें सोना था—

ईश्वरकी आज्ञा पालन करनेसे धर्मातमा था। इतना कह उससे उत्तर पडा।

तारपर्य-जानको अर्शपर जानेका शीक है अर्थातू आत्माको परमात्मासे मिलनेकी इच्छा है। शरीरको प्रकृतिके भोगोंमें लिस होनेकी इच्छा है, देखें, कीन अपने उद्देश्यपर पहुंचता है।

## चुडैलका आशिक

एक वादशाहका एक वड़ा सुन्दर नवयुवक लडका था। वादशाह जो एक दिन सोया तो उसने स्वप्नमें अपने लड़केको मरा हुआ पाया। एक ही लड़का, फिर खूबसूरत, उसका मारा जाना बहुत बुरी तरह अखरा, खूब रोया और हाहाकार मचाने लगा। निद्रा मंग हो गयी, जागा तो सब मिथ्या था—लड़का बढ़े आनन्दमें था। लड़केको पैदाइशपर तो खुशी हुई ही थी पर अब मरकर जीनेकी खुशी उससे भी कई गुना बढ़कर हुई। ज्योतिषियोंको जव यह हाल मालूम हुआ तो दौड़े आये और कहने लगे कि यह खप्त शादीका सूचक है। जल्दी कहीं शादी होनी वाहिये।

वादशाहकी दृष्टिमें एक फक़ीर था जो अपनी तपस्या और विद्यामें प्रख्याति प्राप्त किये था। उस फक़ीरकी एक महा सुन्द्री कन्या थी। वस, उसीसे वादशाहने अपने राजकुमारकी शादी निश्चित की और फक़ोरके पास जाकर प्रार्थना की। फक़ीर भी बड़ा खुश हुआ और शादीसे रजीमन्द हो गया। लड़का भी सुन्दर, लड़की भी सुन्दरी, दोनोंकी जोड़ी मानों देवी-देवताकी जोड़ी बना दी गयी। शादी हो गयी। बादशाहकी स्त्रोको जब मालूम हुआ कि यह कन्या एक साधारण फक़ीरको है तो उसका पारा मारे क्रोधके बहुत ही ऊंचा चढ़ गया। शाहसे बोली कि तूने कुछ भी अपनी इंज्ज़तका ख़्याल न किया और फक़ीरके घर रिश्ता ते कर लिया। कहां राजा भोज और कहां भोजवा तेली—

#### "चेह निस्वत खाकरा बा आलमे पाक"

वादशाहने जब रानीके भाव जान लिये तो बोला कि उस-को फ़क़ीर मत जान, यह तो बादशाह है। जिसने अपनी इच्छाओंको वशमें कर लिया है वही बादशाह है। जो मनकी चाकरीमें दिन-रात लगा रहता है उसको कौन बुद्धिमान बाद-शाह कह सकता है? बस, अब बिन्ता न कर क्यों कि वाद-शाहने वादशाहसे रिश्ता जोड़ा है न कि फक़ीरसे । इधर तो यह हुआ उधर और ही कुछ हो बना। राजकुमारको वह कत्या जो कि सचमुच सौन्दर्यमें प्रलय स्वरूप थी पसन्द न आयी। उसका दिल किसी औरमें जा लगा। दिल तो दिल ही है उसे जहां लगना होता है वहीं जा लगता है। अब उस औरतका हाल भी सून हो। वह थी बिलकुल चुडैल। हर एक उससे नफ़रत करता था पर राजकुमार उसकी अदाओंपर मस्त था, उसके चरणोंपर बार-वार माथा रगड़ता था और कुर्वान ही हो जाता था।

बादशात्को जब पता लगा तो मिट्टी हो गया-वार-बार राजकुमारके सौन्दर्यको देख और परी समान कन्याको यादकर उसकी किस्मतपर रोता था। यत करने छगा कि किसी प्रकार राजकुमारका मन सुन्दरीसे लगे और चुड़ैलसे पिएड छूटे। यत करनेले कार्य सिद्ध होता है—वादशाहने जब यत करनेका बीडा उठाया तो काम भी वनता नजर आने लगा। वादशाहको एक जादूगर मिल गया उसने कहा कि मैं अपने बुद्धि कौशलसे राजकुमारको चुड़ैलके चक्करसे निकालूंगा । महाराज ! आप धैर्य रखें—घवगयें नहीं। यह ऋह जादूगर राजकुमारके पास पहुंचा सौर उसको अपनी जादूमरी जुबानसे उपदेश करने लगा। उपदेश सुनना था कि उसके होश हवास ठिकाने आ गये और चुड़ैलको फटकारकर कहने लगा कि जा हत्यारी! तूने मुफको इतनी देरतक भटकाये रखा । वस, चुडैल भाग गयी और राजकुमार उसके चंगुलसे छूटकर सीधा अपनी परी समान पत्नीके पास आ पहुंचा-जव उसे देवींके दर्शन हुए तो आपेसे बाहर हो गया, फूळा न समाता था। अव वह अपनेको सचमुच घन्य समऋता था।

तात्पर्यं-दुनिया ही चुडैल है, यह अपने रूप-रङ्गसे सीधेसादे आत्माको मुक्तिपथसे विचलित कर देती है। चाहिये कि कोई झानी जादूगर मिले जो इस आत्माको परमात्मापर आशिक बना दे।

#### प्रेमी हो तो ऐसा ही

एक प्यारेका कोई प्रेमी था। एक दिन प्रेमके उल्लासमे वह

अपने प्यारेके पास गया और जाकर कहने लगा कि मैंने तेरे लिये ऐसे २ कष्ट उठाये हैं कि क्या कोई किसीके लिये उठावेगा। देख, मैं तेरे लिय उस युद्धमे गया और घायल हुआ,तेरी खातिर मैं अमुक काममें पड़ा था जिससे महाविपत्तिमें जा फंसा था।

प्यारेने जब सुना तो बोला कि—पह सब कुछ तो सहा पर अभीतक तो तू जीता है। मैं तो सन्धा प्रेमी तभी जानूंगा जब तु मरकर दिखायेगा।

आशिक़ने जब यह सुना तो सुनते हो उसपर ऐसी हासत तारी हो गयी कि वह बाहर और अन्दर दोनों तरफ़से तड़पने लगा। जब लेटा तो जिस्म ही जिस्म रह गया था—जान निकल चुकी थी।

प्यारेने जान लिया कि हां ! यह मेरा सद्या प्रेमी है । तात्पर्य हे भारमन् ! तू इन क्रुडे प्रेमोंमें फंसा जान तबाह कर रहा है । उड भीर माशूक़े हक़ोक़ी—सद्ये प्रेम-पात्र पर-मारमासे प्रेमका रिश्ता जोड़ ।

> जो तुझे प्रेम खेलनका चाव। सिरधर तली गली मोरी आव॥

#### विलासीका उद्धार

पक स्नान करनेवाला था। उसकी यह आद्त थी कि सदा अपने वह्नोंको ठीक-ठाक करता रहता था। बाल भी औरतोंको तरह संवारे रहता था। बह भीरतोंके ही समान प्रतीत होता था। उसके स्नानालयमें जो कोई आता, वह उससे औरतोंके समान पेश आता। यदि कोई स्त्रो खूबस्रत आ जाती तो उसकी खुशीका पारावार न रहता, ऐसा प्रसन्न होता कि जामेमें फूला न समाता। वहे बड़े अमीरोंकी स्त्रियां उसके स्नानालयमें आती थीं और उसकी बहुत कुछ पुरस्कार दे जाती थीं। यह सब कुछ तो करता था पर अपने इस खुरे आवरणपर भी विचार कर लिया करता था। एक दिन उसने यह निश्चय किया कि यह कर्म अच्छा नहीं, इसको त्यागकर कुछ और धन्दा सीकार करना चाहिये। उसको इसी प्रकार सोचते सोचते बहुत समय व्यतीत हो गया पर न तो उसने यह कर्म छोड़ा और न कोई और काम ही आरम्भ किया।

पक दिन जब वृत्ति जागृत हुई तब वह उठा और उठकर चल दिया। कहां पहुंचा? वहां, जहां एक महातमा अपने ध्यानमें मन्न थे। वह पास जाकर बैठ गया और उनके ध्यानभङ्ग होनेकी प्रतीक्षा करने लगा कि कब ध्यानसे हुटें और कब में अपना हाल सुनाऊं। आख़िर महात्माकी आंखें खुलीं, देखा तो वह हज़रत बैठे हैं। महात्मा पूछने लगे कि तुम यहां कैसे आये। हम्मामी बोला कि आपसे सहायताके लिये, क्योंकि मेरा मन वशमें नहीं होता है। मेरा विश्वास है कि आप जैसे अह्मनिष्ठकी प्रार्थनासे यह अवश्य सुधर जायगा और आपके हाथों मुक्स पापीका बेड़ा अवश्य पार हो जावेगा। महात्माने जव यह सुना तो कहने लगे कि जा, तेरा भला हो जायगा। हम्मामी ख़ुशी २ अपने स्थानमें आया।

अभी आकर बैठा हो था कि एक राजकुमारी स्नान करनेके लिये उसके यहां आयी। हम्मामीने बड़ी चतुरतासे उसका सब प्रबंध आनन् फानन् कर दिया। राजकुमारीने स्नान किया और बह चलने लगी पर ज्योही पैर उठाया तो मालूम हुआ कि उसके गलेकी माला नहीं है। बहुत ढूंढ़ा पर न मिली, आखिर हम्मामीसे कहा कि हमारी २ लाख रुपये कीमतकी जड़ाऊ माला गुम ही। गयी है। हम्मामीने सुना तो पांव तळेसे धरती सरक गयी, चेहरा फीका पड़ गया, हाथ कांपने लगे, पांच लड़खड़ाने लगे। राज-कुमारीके मुंहसे यह शब्द नहीं निकले थे बहिक आस्मानसे विजली गिरी थी। कुछ देरतक हम्मामीकी यही दशा रही। वह अपने पहिले किये कर्मों को याद करता था और रो रहा था। बार २ परमेश्वरसे प्रार्थना करता था कि हे द्यालु प्रमो ! मैंने बढ़े बढ़े पाप किये हैं, सैकड़ों वार तोवाकर फिर मैंने वही काम किये हैं, आपकी आज्ञाओंका उल्लुहुत किया है, आप इस बार मेरी तोबा कबूळ करें, मैं आपसे सहस्र बार विनय पूर्वक कहता हूं कि भविष्यत्में कदापि ऐसा कार्य क कहंगा, आप क्षमा करें! प्रभो! क्षमा करें।

जब इस प्रकार रो जुका तो आखें खुळी, देखा तो सामने इज़ाईळ फरिश्ता यो देवदूत खड़ा है, वह और कुछ कह रहा है। यह और कुछ नहीं कह रहा था सिवा 'ऐ खुदा, ऐ खुदा'के। इस मर्त्यलोकके सूनसान खानमे देवताके मुखसे परम प्यारे प्रभुका प्यारा नाम सुनना था कि सबके दिल हरे हो गये। सूबे हृद्यके लिये यह शब्द नहीं—अमृनकी वृन्दें थीं। उस स्नोने यह सुना तो अन्दरसे उत्तर दिया कि—

"सवको पाया तु फक़त वाक़ो रहा।"

स्रोके मुखसे यह शब्द और भी महत्वशाली वन गये और वह इम्मामीके कानमें घुसकर हृद्यपर जा पहुचे। किन्तु हम्मामी सुनते ही ऐसा गिरा जैसे वरसातमें पुरानी दीवार गिरती है। होश-हवास जाते रहे, मजनूंकी तरह हो गया। इसी वेहोशीकी हालतमें था कि 'माला मिल गयी'की ध्वनि कानमें पहुंची, वह जाग पड़ा।

राजकुमारीने कहा कि तूने न्यर्थमें अपनेको पापी समका। हालां कि माला वस्तोंमें उलकी हुई मेरे ही पास थी, तेरी इस बेकसीपर मुक्ते रहम आता है, इन्जा है कि तुक्ते कुछ इनाम दूं। हम्मामीने कहा कि देवी, जा अपना रास्ता ले मुक्ते तो जो मिलना या मिल चुका। यह कह उसने सब कुछ त्यागकर जङ्गलकी राह ली।

तात्पर्यं - उसे फजल करते नहीं लगती वार न मायूस हो उससे उम्मेदवार।

गीदड़की चालाकीसे गधेकी मृत्यु एक दिन एक यात्रीका झूटा हुमा वैल जङ्गलमें चला गया और वहीं रहने लगा। वहांकी हरी-भरी घास और नदीका शीतल जल उसपर ऐसा लगा कि कुछ ही दिनमें मोटा-ताजा हो गया। जिधर जाता उधर हो पशुपक्षी मारे डरके सहम जाते थे। उस जङ्गलमें एक शेर भी था। एक दिन उससे मुठ-भेड़ हो गयी। शेर तो भला शेर ही था, बलवान था. पर बैल भी कुछ कम नहीं था, आखिर माताका दुध उस छालने भी विया था और अगरचे उसके जीवनका चड़ा भारी हिस्सा दूसरी जातिकी गुलामी करते गुजरा था, तथापि उसने स्वतन्त्रता-देवीके दशन कर लिये थे। वह जानता था कि आजादी किसका नाम है और वह कितने फ्लेशसे प्राप्त की जाती है तथा कितने महान् प्रयत्नोंसे सुरक्षित रक्बी जानी चाहिये। दोनोंका युद्ध आरंभ हुआ। आखिर अत्याचारी अभिमानी होरका पक्ष गिरा और बैलने अपने पैने सींगोंसे ऐसा छिछोड़ा कि रोर अधमुआ हो गया, रही सही कसर पेटपर खुरचकर पूरी कर दी। कहां अस्त्र शस्त्र-धारी शेर और कहां गरीव निरपराध बैल ।

यद्यपि बैल कुछ न था पर सत्य तो उसकी और था।
सत्य यह है कि प्रत्येक जीवको स्वतन्त्रतापूर्वक जीवेका अधिकार है। यदि उसके इस अधिकारको कोई अत्याचारी छीनना
चाहता है तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि आत्मरक्षार्थ
अपने स्वत्वोंकी हिफ़ाज़तके लिये प्राणपनसे प्रयत्न करे।
बैलने प्रयत्न किया और शेर घायल हो गया। घायल भी ऐसा
हुआ कि उठ न सका और कई दिनतक वहीं पड़ा रहा।

रोरका एक आश्वाकारी मित्र था, वह था एक गीदड़। गीदड़ने देखा कि शेरकी ऐसी दुर्गति हुई है तो बड़े आश्चर्यमें पड़ा और पास आकर कहने लगा कि हुजूरके लिये एक गधा देख आया हैं, वह बड़ा मोटा ताजा है। अगर आप फरमावें तो खिद-मतमें पेश करूं, ताकि हुजूरके दुश्मनोंकी भूख हटे। शेर इस विकनी चुगड़ो बातोंसे ऐसा खुश हुआ कि जैसे फूला हुआ कुप्पा। बोला कि जल्दी लावो, हमें तीन रोजसे खाना नहीं मिला।

पक गधा चर रहा था उसके पास जाकर गोदड़ कहने लगा कि इस मलमय स्थानमें क्या रक्षा है। चल, मेरे जङ्गलमें तुक्षको ऐसी घास खिलाऊ कि जो तेरे बाप-दादाने भी कभी खाया न हो। स्वतन्त्रतापूर्वक विचरो, चाहे जहां जावो चारों ओर जागीर है और किसीका भय नही।

गधा—रंशवरने मुक्ते जो देना था सब दे दिया है, मैं उसके दियेपर यहीं मलमय खानमें प्रसन्न हूं। मुक्ते तुम्हारा न तो हरा-भरा जङ्गल चाहिये और न स्वृतन्त्रतापूर्वक विचरण ही। जा तू अपना रास्ता ले। तुक्ते ही वह स्थान मुवारक हो, मै तो अपने इसी स्थानमें संतुष्ट हूं।

गीद्ड्—यार ! तृ तो बिचकता है। न जाने तुझे अपनी यह परतन्त्रता क्यों बुरी नहीं लगती। देख, अपनी मलाई-बुराईको सदा ध्यानमें रखना चाहिये और सोच-समझकर कार्य करना चाहिये। यहां तुझे दिनभर बोक उठाना पड़ता है, और खानेको यह सड़ा भूसा—कूड़ा पेश किया जाता है। तुम्हारी दोनों टांगोंको ऐसी बुरी तरह बांधा है कि देखनेवाळेको भी दुःख होता है। छोड इस परतन्त्र जीवनको और चल मेरे साथ, फिर देख तुभ्वे कैसी स्वच्छन्द हवा, स्वादिष्ठ हरी भरी घास, पुष्टिकारक बोषधियां तथा शीतल जल बादि दुर्लम वस्तुएं प्राप्त होती है।

गधा—विद्वानोंने कहा है कि जिसके कुछ और शीछको न जाने ऐसे अपरिचित आगन्तुकका कदापि विश्वास न करे। इसिछिये मुक्ते भय है कि कहीं तू मुक्ते अपने चक्करमें डाछ किसी ख़तरेमें न डाछ दे चयोंकि तू गीदड है, बड़ा चाछाक मालूम होता है। नहीं तो तुक्कको क्या पड़ी है जो मुक्ते इस प्रकार फ्रेक्में छाना चाहता है। जा, चला जा यहांसे, में तेरी बातोंमें नहीं आ सकता। में यहां ही खुश हूं। यहां मेरा कुछ है, जाति है, भाई-चन्धु हैं, चया तेरे कहनेसे में उनको छोड़ दूं। थोड़ेसे सुखके छिये में अपनी जातिका द्रोह नहीं कर सकता।

गीदड़—ओहो ! तू तो सचमुल गधा है। अरे, मैंने तो तेरे हितका उपदेश किया है, तुम्हें अच्छा स्थान वताया है और तू इसमें बुराई माने दैठा है। मुम्हें क्या, तू चाहे इससे भी रही हालतमें रहे। मैं तो तेरी अवस्था देखकर खड़ा हो गया था और चाहता था कि तुम्हें इस दु:खकें गर्तसे निकाल लूं, पर मैं क्या कहें जब तू हो नहीं निकलना चाहता। यदि तू जाति विराद्याका मोह करता है तो उनको भी वहीं ले चल जिससे वह

भी आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करें। क्या तू अपनी जातिका शुमिचन्तक नहीं जो उनके हितको नहीं मानता। यदि माई- बन्धुओं को कुछ भी प्रेम है और अपनी हालतके सुधारनेका तिनक भी विचार है तो चल उस स्थानको एक बार अपनी कांलोंसे देख ले, फिर चाहे घरमरको साथ ले जाना। मेरा तेरा कोई रिश्ता तो है नहीं जो वहां ले जाना चाहता हूं। महात्माओं से सुना है कि दु:खीपर दया करनी चाहिये। इसी- लिये तेने दु:खको दूर करनेके अभिप्रायसे यह प्रस्ताव पेश किया है। अब, आगे तेरी इच्छा है, मान या न मान।

अत्र गधा सत्र तर्क-शास्त्र भूल गया और वहं गीदड़के पीछे-'पीछे हा लिया। कुछ ही दूर जानेके वाद उन्हें घना जङ्गल मिला। अव गीदड़ फिर जङ्गलके दृश्यकी प्रशंसा करने लगा और वह् गधेको अपने कथनकी सत्यताका विश्वास दिलाने लगा।

शेरने देला कि गीदड एक गधेको अपनी वार्तोमें फुसलाये चला आ रहा है। यह देल वह वड़ा ख़ुश हुआ। इतनेमें गधा आ पहुंचा और शेरने तुरन्त कूदकर उसपर हमला कर दिया। शेरमें शिक्त तो थी ही नहीं क्योंकि वह स्वयं घायल हुआ पड़ा था, केवल उछला और उछलकर रह गया। गधेने देला कि अचानक कोई उसपर हमला हुआ है भयभीत हो दुलत्ती काड़ भाग खड़ा हुआ। शेरके हाथ और तो क्या आना था, उल्टा गधेकी दुलत्तो खानी पड़ी। भूखे शेरको यदि खाना भी मिला तो नाधेकी दुलत्ती! हा देव!

शेरको गीदड्पर बड़ा कोध वाया और उससे इस तरहर बोला कि-

होर — ऐ नमकहराम! तूने मेरे साथ वका न की। मैं होर हूं, मुक्ते अपने शीर्य, पराक्रम और बलपर भरोसा है। मैं तेरे जैसे गीदहोंपर कब आशा करता हूं। नालायक़! मैंने तेरा विश्वास किया और बाज घायल हुआ पड़ा हूँ। तूने मुझे व्पर्श्वमें वैलसे लड़ा मारा और आज गधेसे दुलती लगवायो। हा! तूने मुझे किसी कामका न रखा। तेरे जैसे बुद्धिमान् मन्त्रीके होते मुझे बैल और गधेसे हारना पड़ा, आगे न मालूम क्या क्या तेरे सचय मुक्ते देखना होगा।

गीदछ—अन्नदाता! कृत्य माफ कीजिय। मैं तो आपकी ही ख़ातिर गंधेको छा रहा था मगर हुज़्रने ही जल्दबाज़ीसे चुक़सान उठाया वरना मेरा इरादा तो मुतलिक यह न था कि कमोने गंधेसे आपको दुलती लगवाई जाव। अगर आप गंधेको बिल्कुल पास आ जाने देते और सन्न किये पढ़े रहते तो मैं उसे आपके मुंहके पास पहुंचा देता। मुक्ते अफ़सोस है कि ख़ता आपसे हुई और गुस्ताख़ी मेरी कही जाती है। चहरहाल मैं माफ़ीका एवास्तगार ज़क्कर हूं आप रहमदिली फ़रमावें।

शेर--अरे गोदड़! तू बडा चापलूस है। तून बढे बढे जाल रचे हैं। आज तूने अब माफ़ीका ढोंग रचा है। अच्छा, यदि सू अपनेको निरपराध समस्तता है तो जा तुसको माफ़ किया, फिर क्सो ऐसी भूल नहीं करना। मगर शर्त एक है कि एक बार फिर गघेको लावो, ताकि प्राण-रक्षा हो। यस, इसी एक शर्त-पर तुझे मुझाफ़ किया जा सकता है वरना कोई वजह नहीं कि तुझे क्यों न मुझत्तिल किया जावे तथा प्राण-दएड दिया जावे।

गीदल्—( उरते २) हुजूर! में वेगुनाह हूँ, मुभपर गुस्सा न किया जावे, क्योंकि में तो खुद ही अपने आपको हुजूरके आगे डाल चुका हं। अब चाहे आप मारें या माफ़ करें यह जिस्म आपका है। गधेका फिर वापस लाना महाराज जैसा टेढ़ा काम है, में ही जानता हूं। बड़ो मुश्किलसे तो उसे फांसकर लाया था और आपने जल्दबाज़ीमें आ सब किया-कराया धूलमें मिला दिया। अच्छा, अब भी कुछ डर नहीं—मुझे आशा है कि में अपनी बुद्धिसे कोई ऐसी तदबीर ज़रूर निकाल लूंगा जिससे गया हुआ शिकार फिर हाथ आ लगे।

होर—अच्छा, मैं तुम्हारे कहनेके अनुसार चुप-चाप वैठता हुं, तुम जावो और गधेको फिर फांसकर छावो।

गीद्ड—वहुत अच्छा हुजूर ! अभी लाता हैं।

गधा भागकर एक वृक्षके नीचे भयभीत खड़ा हुआ था। खसके चेहरेसे स्पष्ट प्रतीत होता था कि इस ग़रीवपर किसी दुष्ट हिंस्न जन्तुने प्रहार किया था। गधा अपने भाग्य और गोदड़की करतूतपर धिकार रहा था कि पीछेसे खट-खटका शब्द हुआ। वह वेचारा घबराकर उधरको मुड़कर देखने लगा, देखा तो सामने गीदड़देव बले आ रहे हैं। देखते ही भागा और कहीं माड़ीके पीछे खिपकर खड़ा हो गया। गीदड भी सूंघते २

षहां जा पहुंचा। जब थोडा फासिला रह गया तो कहने लगा— धरे भाई, मुक्से पयों दग्ता है? में तो मुसीवतका मारा तेरा साथी हं। तेरे दु: जमें शरीक होनेको आ रहा हूं। ठहर और मेरी बात सुन ले। गधा ठहरा तो था ही, गीवडके पहुंचने ही इस प्रकार बोला—

गधा—अरे पापी ! तूने मित्र द्रोह किया । मुझे मित्र पनाया और दोरसे फड़वानेको तैपार हो गया । यह तो मेरी किस्मत यी कि तेरे जैसे मझारके चक्करमें फंसकर भी सहीसलामत यच गया, वरना तूने तो अपनी तरफसे कुछ कम न किया था । जा नीच, मेरे सामनेसे दूर हो जा। मैं तेरे जैसे पापी, अधम और नीचकी शक्ल नहीं देखना चाहता।

गीदड—मित्र ! नाखुश मत हो । मैंने तेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया । यह तो तेरा भ्रम है कि जो यह समक रहा है कि मैंने शेरके पास जा पहुंचाया है, भला ख्याल तो कर कि क्या तू शेरसे वच सकता था और मुक्ते भी क्या शेर छोड सकता था ! कदापि नहीं । वह स्थान तो वड़ा रमणीक है, मैं सदा वहीं चरा करता हूं, वहां अवश्य चलना चाहिये ।

इत्यादि इत्यादि वार्ते वनाकर गधेको फुसलाकर शेरके पास किर ले गया।

शेर भी चुपचाप पड़ा था कि गधेको पहुंचा जान उछछा और फाड़ डाला। शिकार तो हो गया अब खाना वाकी था। गीदड़—महाराज! आप स्नानकर आर्वे क्योंकि शास्त्रोंका कचन है कि भोजनले पहले स्नानध्यानसे निवृत्तं हो लेना चाहिये। जयतक आवें मैं इसकी रक्षा करता हूँ।

होनेकी बारो आयी। देखा तो मृत गधेका दिल और जिगर नहीं है। जब होर जाते ही स्नानके लिये गया था गीदडने उसके दिल और जिगर नहीं और जिगर निकालकर खा लिये थे। आखिर शेरने वड़े क्रोध-पूर्वक गीदड़की ओर देखा और पूछा कि उसका दिल और जिगर कहां गया, ठीक २ वतला।

गीदड़—महारांज! यदि उसके दिल कीर जिगर होता तो क्या वह दूसरी चार इस जगह आता! नहीं, कदापि नहीं। वास्तवमें उसके न तो दिल था और न जिगर। मला जो इतना मूर्ख है कि नुकसान उठाकर तथा अच्छी तरह जानकर कि यहां निश्चय ही मृत्यु है किर घासके लोभमें आता है उसमें दिल कैसे होगा और उसमें जिगर कैसे रहेगा? ऐसे लोगोंके जोकि अपनी मूर्खतासे शिकार हो जाते हैं दिल और जिगर हो सकता हो तो बेशक दुंढ लीजिये।

शेरको विवश हो उसीपर सन्तोष करना पड़ा और गधेका आहार पा सुधा-निवारण करना पड़ा।

तात्पर्यं मकारोंसे सदा यचना चाहिये। लोमको महान् शतु समक्तना चाहिये। अपने आपको गधा मत बनाओ, जिससे तुमपर दूसरेका फरेव न चल सके। आत्मा कभी कभी गधा बन जाता है और लोमादि दुष्ट गीदड़ोंके चक्करमें आकर माया- रूपी शेरसे फाड़ा जाता है और कप्टपर कप्ट म्हेलता है। ऐसा न ही कि तुम भी उस गधेकी नरह शैतान सिंहके आगे वतीर खुराकके डाल दिये जाओ।

### चोरोंमें बादशाह

महमूद बादशाहका दस्तूर था कि रातको भेष वदलकर ग़ज़नीकी गलियोंमें घूमा करे। एक रात जो निकला तो कुछ 🤈 आदमी छिप २ कर चलते दिखायी दिये। यह भी उनके पास पहुंचा। चोरोंने इसे देखा तो वह ठहर गये। जब यह उनके पास जा पहुंचा तो वे कहने लंगे कि भाई, तुम कौन हो और किस लिये इस समय घूम रहे हो ? वादशाहने कहा कि मैं भी तुम्हारा भाई चोर हूँ। रात जान रोजीकी फ़िक्रमें निकला हूं। चोर लोग खुश हो गये और कहने छगे कि तूने बड़ा भच्छा किया जो हमारे साथ या मिला। जितने प्रेमी मिलकर काम करें, उतनी ही काम-याबी हासिल होती है। अब सभी चलो, किसी एक साहुकारके घर चोरी करें। जब थोड़ी दूर चलने लगे तो एकने कहा कि पहले यह तै होना चाहिये कि कीन भाई क्या २ काम कर सकता 뽵। जो जिस कार्यको भली भाँति कर सके उसको स्पष्टतया कह 🗸 दे, ताकि इम सब एक दूसरेके गुणोंसे परिचित हो जावे और कामयावीके साथ कार्य करें।

यह प्रस्ताव सुन प्रत्येकने अपना २ हस्त-कौशळवर्णन करना आरम्भ किया।

्यक बोला—मुझमें ऐसी योग्यता है कि कुत्तोकी बोली पहचानता हूं। वह जो कुछ कहें उसे मैं भली प्रकार समझता हूं। यह आप जानते हैं कि हमारे काममें यदि कोई कण्टक है तो यह कुत्ता ही है। वह जब भू कता है तब कुछ कहता है। यदि उसकी बोली जान ली जावे तो उसकी आवाजको समभक्तर अपनेको बचाया जा सकता तथा सुरक्षित रहा जा सकता है। इसलिये ऐसे परमावश्यक कार्यको में अच्छी तरह कर सकता हूं।

दूसरा—मेरी आंखोंमें ऐसी शक्ति है कि जिसको अंधेरेमें भी देख छूं उसे कभी नहीं भूछ सकता । दिनके देखे हुएको अधेरी रातमें भी बखूबी पहचान सकता हूं। यह हुनर भी कुछ कम नहीं क्योंकि हमें उन लोगोंसे काम पडता है जोकि हमें पहचान पहचानकर पकड़वाया करते हैं। मैं ऐसे लोगोंको एक नजरमें ही जान जाता हूं जिससे भागने या घोखा देनेका कार्य किया जा सकता है।

तीसरा—मुक्रमें ऐसी शक्ति है कि भारीसे भारी दीवारमें नक्व लगा सकता हूं, यह काम मैं ऐसी फुर्ती और शान्तिसे करता हूं कि सोनेवालेकी नींद नहीं खुल सकती और घण्टोंका काम मिनटोंमें हो जाता है। यही एक ऐसा काम है जिसपर कामयावीका सेहरा लग सकता है।

चौथा—मुक्तमें सूंधनेकी ऐसी विचित्र शक्ति है कि भूमिमें गड़े हुए धनको केवल वहांकी मिट्टी सूंधकर निकाल सकता हूं। मैंने इस कार्यमे इतनी योग्यता प्राप्त की है कि मेरे दुश्मनों को भी क्ष्यल होना पड़ा है। अमीर लोग प्रायः धनको भूमिमें गाड कर ही रखते हैं। बस, ऐसे समयमे सिवा इस कलाके और कोई सहायक और कार्य-साधक नहीं होता। मैं इस विद्याका पारंगत प्रकाण्ड पिएडत हूँ, अतएव मैं यही कार्य कर सकता हूं।

पांचवां—मेरे हाथोंमे ऐसी शक्ति है कि मैं अंचेसे अंचे घर, महल और अटारीपर बिना किसी सीढ़ीके चढ़ सकता हूं और अपर जाकर अपने साथियोंको खोंच सकता हूँ। कैसा महत्व-शाली काम है। है कोई चीर जो यह कार्य कर सके ?

इस प्रकार जब यह सब अपने अपने गुर्ण वर्णन कर चुके तो नवीन चोरसे बोळे कि तुम भी अपना गुण प्रकट करो जिससे पता लगे कि तुम हमारे साथ मिलकर क्या कार्य कर सकते हो। बादशाहने जब यह सुना तो बड़ी ख़ूशीसे यों कहने लगा—

बादशाह—मुभमें एक वड़ी विचित्र शक्ति है। चह है गुनाह बख़शवा देनेकी। अगर हमलोग चोरी करते एकड़े जायें तो सजा ही पायेंगे। मगर मेरी दाढ़ीकी बदौलत तुम माफ़ किये जा सकते हो। कहो कैसी अजीब ताकत मेरे हाथमें है!

इस गुणको सुनकर सक्ष्मे एक स्वर होकर कहा कि भाई, दू ही हमारा नेता है, हम सब तेरी ही अध्यक्षतामें कार्य करेंगे ताकि अगर कहीं एकड़े गये तो बख़रो जा सकें। हमारा बड़ा सौभाग्य है, कि तुम्हारे जैसे सज्जन साता के दर्शन नसीब हुए। इस प्रकार ज्ञान-गोष्ट्रीकर और अपना अपना कार्य निर्धारित-कर वह सव वहासे चले। जब बादशाहके महलके पास पहुंचे तो कुत्ता भूंका। कुत्ता कह रहा था कि 'वादशाह है।' पहलेने कुत्तेकी बोली पहचानकर कहा कि 'वादशाह है' इसलिये होशियारीने चलना चाहिये। मगर उसकी बात किसोने नहीं सुनी। सुनी-अनसुनी कर दी और बढ़े हुए चले गये।

वादशाहके महलके नोचे पहुंचते ही सव रुक गयं और सवते सलाह की कि यहां हो कार्य करना चाहिये, वल कार्य शुरू हो गया। कमन्दशन्दाज़ने रस्सा ऊ'चा फेंका और ऊपर चढ़कर दूसरोंको भी खींच लिया।

महलके भीतर घुसकर नकाव लगायी और सबने वड़ी कुश-लतासे अपना अपना काम किया। जूब लूट हुई, जिसके हाथमें जो आया वांधता गया, आख़िर जब लूट खुके तो चलनेकी बारी आयी। शीव्रतासे नीचे उत्तरे और अपना रास्ता लिया। वाद-शाहने आगे वढ़कर संवक्ता नाम और धाम पूछा और वापस आया। चोरी हुई। माल-असवाव, हीरे-जवाहरात लूटे गये और और चोर अपने अपने घर पहुंच गये।

वादशाहने फ़ीरन मंत्रीको हुक्म दिया कि तुम बहुत शीघ्र अमुक अमुक स्थानमें सिपाही रवाना कर दो, वह अमुक अमुक नामवाले लोगोंको माल-असवावके साथ गिरफ़्तार करके लावें। मन्त्रीने सिपाही बुलाये और उनको आज्ञा दी कि जाकर एकड़-कर सरकारके सामने उन्हें हाज़िर करे। अपराधी एकड़े गये और बादशाहके क्षक पेश किये गये। जब यह लोग सामने पहुंचे तो दूसरेने कहा कि बड़ा ग़जब हो गया। रात चोरीमें वादशाह हमारे साथ था। यही वह चोर था, जिसने कहा था कि मेरी दाढ़ीमें यह शक्ति है कि वह हिलते ही गुनाह बख़रो जाते हैं। किर क्या था, सबने पहचान लिया और हौसला कर आगे जाकर सलाम की।

वादशाहने पूछा—तुमने चोरो की है ?
सब एक स्वरसे—हां हुजूर, की है ।
बादशाह—तुम लोग कितने थे ?
सव—हम छः थे ।
बादशाह—छठा कहां है ?
दूसरा—हुजूर गुस्ताख़ो मुआफ हो !
बादशाह—बोलो, बोलो ।
दूसरा—जहापनाह! आप ही थे ।
सिपाही—मंत्री तथा अस्य उपस्थित सब

ं सिपाही-मंत्रो तथा अन्य उपस्थित सबके सब हैरान थे कि क्या माजरा है। इतनेमें वादशाहने फिर कहा—

वादशाह—अच्छा, अव तुम पया चाहते हो ?

दूसरा—हुजुर! हममेंसे प्रत्येकर्ने अपना अपना काम योग्यतापूर्वक कर दिखाया है। अब बाकी छठेकी बारी है। आपने इर्शाद फ़रमाया था कि मेरी दाढ़ीमे गुनाह बख़शवानेकी शक्ति है सो इसिलये आप उस हुनरको करके दिखलायें ताकि इस अपराधियोंकी जान बचै। सब—हां हुजुर ! रहमदिली फरमायी जावे !

वादशाह—( मुस्कराते हुए दाढ़ी हिलाकर) वहुत अच्छा, तुमको माफ़ किया। आगेको कभो यह काम मत करना।

तात्पर्य-संसारका राजा परम प्रभु तुम्हारे हर काममें साथ ही है, उसको साक्षी जानते हुए उरते रहना चाहिये और पापमें कभी प्रवृत्त नहीं होना चाहिये।

#### दानवीरकी परख

चुख़ारामें एक बड़ा उदारचिरत दानी सज्जन 'सदरेजहान' नामसे मशहूर था। कोई दिन ऐसा न होता जब कि वह सैंकड़ों अन्धोंको दान न करता।

एक वार एक भले-चंगेको क्या सूभी कि फ्कीराना लिबास पहनकर आ पहुंचा और आकर सवाल करने लगा। सदरेजहानने सुना और कुछ न दिया। जब ऐसे निराशा हुई तो और वेश धारणकर आया पर फिर भी न मिला। आख़िर यह किया कि चार आदमियों को किराया दे आप अर्थीपर सवार हुआ और जीते जी मुर्दा हो गया। ऊपरसे कफ़न डाल लिया और कहा कि मुक्ते सदरेजहानके सामनेसे ले चलो। वे जब वहां पहुंचे तो अर्थीको उसके सामने रख दिया। अब सदर उहा और एक गिन्नी उसके कफ़नपर चढ़ा दी। फ़कीर उहा और सदरसे यो बोला—

फक़ीर-मैंने कई बार तुकसे मांगा, विनयपूर्वक प्रार्थनाए

कों, तरह तरहके स्वरूप धारण किये पर त्ने मुक्तको फूटी कोड़ी नहीं दी और जब मैंने सर्वधा निराश होकर यह स्वरूप धारण किया तो तूने गिन्नी भेंट को इसका क्या कारण है ?

सदर—ऐ फक़ीर! काश, कि तू समम्तता होता! मैंने तव-तक तुम्को कुछ न दिया जबतक कि तू निराश नहीं हो गया एक बात। दूसरे, मैंने तुम्को तबतक नहीं दिया जबतक कि तू मांगता रहा। तीसरे, मैंने तुझको तबतक नहीं दिया जबतक कि तू जीते जी मुद्दां नहीं हो गया। ज्योंही तुझमें यह गुण आये मैंने तेरी सेवाके लिये दिल खोल दिया।

तात्पर्य्य संसारसे निराश हो जावो। मांगना छोड़ दो। जीतेजी मर जावो।

विन मांगे मेाती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगो किसीसे कुछ नहीं, हिय धारो यह सीख॥

## मरख्रेका उपहास और काज़ीकी कायापलट

एक जूजी मस्ख़रा था। उसकी एक महासुन्दरी युवती स्त्री थी। शनिश्रहवशात् अकाल जो फैला तो इन लोगोको भी भूखे, दिन विताने पड़े, रात भी चैनसे न करती थी। आखिर निश्चय किया कि किसी तरह धनोपार्जन किया जावे जिससे दो दिनकी ज़िन्दगी सुखसे करे। निश्चय तो अच्छा किया पर अब उपाय भी तो सोचना चाहिये। वह कौनसा साधन है जिससे धन प्राप्त किया जावे ? अकालके कारण सब अपनी अपनी फिक्ररमें थे इनको योंही भला कीन दिये देता था। प्रातःकालका समय था, जूजी वाहरसे लीट कर आया और अपनी स्त्रीको पुकारकर कहने लगा कि चल एकान्तमें मैं तुम्हे एक ऐसा तरीक़ा बताऊँ कि कभी ख़ता न करें। स्त्री भी खड़ो हुई और एकान्तमें जाकर कहने लगी कि बतला, कौनसा उपाय है?

जूजी—तुम यह जानती हो कि में वे हिथयार हुं और किसी प्रकार अड्रुत कार्य नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कटाक्षकपी ऐसा तीर है कि जिसका चार सीधा दिलपर होता है, भ्रू ऐसे किंठन शस्त्र हैं कि जिनके द्वारा बढ़ेसे वडा अभिमानी तपस्त्री-तक परास्त किया जा सकता है। मुलमएडलकी सुन्दरताको देख, हरएक दिल रखनेवाला वेकायू हो जाता है और तेरी हंस जैसी चालको देख सैकड़ों पांवमें गिरनेको इच्छा करते हैं। ऐसे अड्रुत तथा अचूक शस्त्रों के होते क्या तू अकालसे युद्ध नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती है। अच्छा तो अव तू ऐसा कर कि किसी आंखके अन्धे और गांठके पूरे—विपपी-लम्पट धनी—को अपने चक्करमें फँसाओ। वस, यही एक उपाय है कि जिसके द्वारा इस कप्टमय समयमें गुज़र हो सकती है।

स्त्री बड़ी पित-परायणा थी। क्या करती, आज्ञा माननी पड़ी। उसी नगरमें एक काज़ी—जज—था जो धनिक होते हुए बड़ा कुपथगामी—विषयी था। ठहरा कि इस मुर्ग़पर फन्दा डाला जावे। जा पहुंची और कहने लगी—

स्त्री—हुजूर ! मेरी एक प्रार्धना है। यदि आप सुनें तो मुझ

दुिलयाका कल्याण हो। मैं और कुछ नहीं चाहती, केवल यह चाहती हूं कि मेरे साथ न्याय हो।

काज़ी- ( सुन्दरताको देख मुग्ध होता हुआ ) तुमको क्या शिकायत है ? क्या किसीने तुम्हारा धन चुरा लिया है या और कुछ बात है ? जल्दी बोलो, हम तुम्हारा मुक्कहमा अच्छी तरह सुनेंगे।

स्त्री—हुजूर, मेरा पित मुझसे राज़ी नहीं है और जबतब मारा करता है। मैं यह चाहती हूं कि उससे गुज़ारा पाऊ' और अलग रहा करू'। आप सब मुकद्दमे सुन ले, चादमें मैं निवेदन करू'गी; क्योंकि सब लोगोंके सामने मुझे अपने हालात बतलानेमें संकोच है।

काज़ी—बहुत अच्छा, तुम वैट जाओ, मै अभी सब मुक़हमें तै किये देता हूं। तुम तसली रखों, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। मैं एकान्तमें तुम्हारे सब हालात सुनूंगा और जहांतक हो सका शीद्र फ़ैसला कर दूंगा।

स्त्री-हुजूर। मैं काम-काजवाली औरत हूं। इतनी देरतक वैठना असम्भव है। आप मेहरवानी फ़रमाकर मेरे ग़रीबख़ाने-पर ही तशरीफ़ लावें। वहां एकान्त है और मेरा पित भी बाहर किसी गांवमें गया हुआ है।

काज़ी—अच्छा, तुम जा सकती हो, हम तुम्हारे घरपर ही आवों गे और सब हालात सुनेंगे।

स्त्री-हुजूर! अपनी तशरीफ लानेका वक्त बतला दे तो

में ख़िद्मतके लिये तैयार रह जिससे आपको अपने बेशकीमत वक्तकी बरवादीका नुकसान न सहना पड़े।

काज़ी—हम शामके सात वजे तुम्हारे मकानपर पहुंच जावेंगे।
स्त्रोने सलाम किया और चलती हुई। ज्ञोकी तजवीज काम
कर गयी। काजी स्त्रीपर ऐसा लट्ट हुआ कि शामके समय घरपर
जानेको तैयार हो गया। सचमुच काजी उस सुन्दरीपर दिलोजानसे फरेफ्ता हो गया था, यही कारण था कि जल्दी जल्दी सव
मुक़हमे तैकर शामके समय चक्तसे पहले ही जा पहुंचा।

स्त्रोने देखा कि काज़ी चला या रहा है तो स्वागतके लिये दरवाजेतक यायी और सलामकर अन्दर के गयी।

मकानमरमें सिवा इन दोनों प्राणियों के और कोई न था। काज़ीने जोभर प्रेमालाप किया, आंखों के रास्ते सुन्द्रीको हृद्य-तक पहुं चाया मगर एक इच्छा थी जिसके पूर्ण हुए विना यहां-तक आना विल्कुल वेसूद विक सरासर वेहूद था। काजीने चाहा कि उस इच्छाको पूर्ण कर ही लेना चाहिये, न जाने फिर समय मिले या न मिले। प्रेमकी भूमिका तो समाप्त हो ही चुकी थी, अब कियातमक प्रन्थकी और प्रयत्न होने लगा। काजीने विना संकोचके अपने हार्दिक भाव प्रकट कर दिये और विवश हो हाथको हाथमें ले लिया।

स्त्री पितवता थी। कब गवारा कर सकती थी कि कोई नीच-प्रकृतिका पुरुष उसके धर्मको नष्ट करे। हाथसे हाथको छुड़ा-कर दूर जा खड़ी हुई सीर घृणाकी दृष्टिसे काजीकी तरफ देखने लगी। कामी काजी इस दृष्टिको भी प्रेमपुस्तकका कोई अध्याय ही समक रहा था, उठा और फिर जाकर जबरदस्ती करने लगा। स्त्रीने जब देखा कि काजी बुरी तरह पीछे पड़ा है और नहीं मानता तो जोरसे चीख लगा दी। अब तो काजीके होश ठिकाने आ गये। कहने लगा कि देवी, मुक्ते मुआफ कर, चिल्लाओ नहीं, मैं अभी ही चला जाता हूं।

काजी अभी यह कह भी न पाया था कि द्रवाजेपर किसीने जोरसे हाथ मारा और कहा कि कीन है, द्रवाजा जब्दी खोलो!

काजी-(स्त्रीसे) यह द्रवाजेपर किसने आवाज दी है। स्त्री-आवाजसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा पित ही आ पहुंचा है।

काजी-जन्दी करो, मुक्ते कहीं छिपाओ। ऐसा न हो कि
मुझे भी तुम्हारे साथ मार खानी पढ़े और आबक्त उतरवा बैठूं।
स्त्री-यह सन्दूक है अगर छिपना चाहो तो करपट इसमें
छिप जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है!

काजीने भटपट सन्दूक-प्रवेश संस्कार किया और उसके अन्दर बड़ी बुरी तरहसे उसकर वैठ गया। स्त्रीने जब देखा कि काजी साहिब अपने खास मुकामपर तशरीफ रख चुके हैं तो उसने इस अजीब तशरीफके सन्दूकमें ताला लगा दिया और यह कहकर दरवाजा खोलने चली गयी कि काजी साहिब हिलना डुलना नहीं और न कुछ बोलना, नहीं तो पोल खुल जावेगी।

द्रवाजा खोला, देखा कि जूजी बाहर खडा है और कुछ चड़-

बड़ा रहा है, सान्त्वना देकर अन्दर लायी। इस मोटी मुरगीके फंसनेपर पति-पत्नी दोनों अन्दरसे खुश थे मगर वाहिरसे यह जतलाना चाहते थे मानों परस्पर होपी हों।

ज्जी—हमारे घरमें तो खानेको आटातक नहीं और छोग यह कहते हैं कि दनके पाल हजारों अशिर्फयां हैं। भला आज-कलके अकालमें कीन अशिर्फयां यचा रखेगा जय कि भूखके कारण घरके चरतनतक वेचने पड़ रहे हैं। जिघर जाता हूं छोग यही कहते हैं कि तुम्हारे पाल अशिर्फयों से भरा सन्दूक रखा है, तुम तो अमीर हो। उबर यह है और दघर भूखके मारे प्राण निकले जाते हैं। आज मेरी इच्छा है कि इस सन्दूकको सबके सामने ले जाकर आग लगा दूं और भस्म कर दूं ताकि न सन्दूक रहे और न मुफ्तमें बदनामी हो। देवि! तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है।

स्त्री—आप यह जानते हैं कि पिताजीका दिया हुआ मेरे पास यहो सन्दूक ही वाकी है और सब चीजें तो जैसे तैसे काममें ही आ चुकी हैं। इसिल्यें मेरी इच्छा है कि कुछ हो माता-पिता की दी हुई इस चीजको योंही नष्ट नहीं कर डालना चाहिये।

जूजी—इन्न हो, यह संदूक मेरी वदनामीका सवय है, में इसको कदापि न रखूंगा। जलाकर ही छोहूंगा। अभी जाकर कुलीसे उदबाकर सरेवाजार आग लगवाता है।

वाजार गया भीर कुली लेवार भा गया। सन्दूक वड़ी कठिनतासे उठवाकर कुलीकी गाड़ीपर रखा गया। कैसा भजीय सन्दूक है। गाड़ी चल दी। थोड़ी दूर चलकर जूजीने गाड़ीवानसे कहा कि जरा ठहरों मैं कुछ भूल आया हूं उसे घरसे लेता आऊ'। जूजी तो घर चला गया और काजी साहिवकी मौका मिल गया।

गाड़ीवानको जब मालूम हुआ कि सन्दूकके अन्दरसे कुछ भावाज आ रही है तो कान लगाकर पास बैठ गया और कहने लगा कि तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो? जलदी वताओ ताकि इन्तजाम किया जावे।

सन्दूक—में इस तहसीलका काजी हूं। दुर्भाग्यवश इसके जालमें फंस गया हूं। तुम ऐसा करो कि किसी प्रकार में इससे निकलूं, नहीं तो सन्दूकमें पड़ा जला दिया जाऊंगा।

गाड़ीवान—अगर आपकी इजाजत हो तो तहसीलमें आपके नायवको सुचना दे दूं ताकि वह उचित प्रवन्य करे।

सन्दूक—ठीक, ठीक। यही करो; अब तो वह सा रहा होगा इसिंटिये अब तो न जाओ बिटक तहसीटके पाससे होते चलना और वहां कुछ वहानाकर नायबको खबर दे देना। देखो, अगर तुम आज मेरी जान बचा दोगे तो में तुम्हें काफी इनाम दूंगा।

इतनेमें जूजी था गया और गाड़ी चल दी। जब तहसीलके पास पहुंचे तो गाड़ीवानने बहानाकर नायवको खबर दे दी भीर बाजारको तरफ गाड़ी हांककर चल दिया।

बाजार पहुंचकर गाड़ीसे सन्दूक उतारा गया और चीकमें

रखवा दिया गया। जो कोई बाता यही कहता कि ऐसे अच्छे सन्दूकको जलाना वयों चाहता है, यदि वेच दे तो कीमत भी मिल जावे और सन्दूक भी यना रहे। आखिर नीलामीकी यावाज लगायी गयी, जो कोई देखता हैरान रह जाता कि जूजीका सन्दूक विक रहा है।

नायव साहिव भी वा पहुंचे और कहने लगे कि इस सन्दूकको क्या कीमत है और इसमें क्या चीज है।

जूजी—जनावे थाली ! इसकी कीमत १०० दीनार है और इसके अन्दर एक विचित्र वस्तु है। आज्ञा हो तो खोलकर दिखला दूं !

नायब—( खोलनेके नाम घवराता हुआ ) खोलनेको आव-श्यकता नहीं, वन्द ही रहने दो, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक मांग रहे हो। क्या तुम्हारी समभ्यमें १००० रुपया कुछ चीज ही नहीं ? ठीक ठीक कहो।

जूजी—अजी! आपसे कह दिया है १०० दीनार इसका ' मूल्य है। खुशी हो तो लो वरना में खोलकर दूसरोंको दिखलाये देता हूं।

नायय—स्रोलो नहीं, हम १०० दीनार देते हैं इसे हमारे घर पहुंचा दो।

जूजी—घर तुम स्वयं छे जाओ। घर पहुंचाना मेरा काम नहीं है। अगर १०० दीनार दोगे तो यहां छे हिलने दूगा वरना नहीं। नायव साहिव घर गये औद १०० दोनार लाकर दिये।
जूजी अपने घर पहुंचा और नायव अपने घर पहुंचे। जाकर
सन्दृक खोला और काजी साहिवको उससे बाहर निकाला।
इस कुछ घएटोंकी कैदसे काजीको पता लग गया कि कष्ट
किस प्रकार सद्दा जाता है। अब काजीने अपना जीवन सुधारना
शुक्त किया और पापोसे बचना आरम्भ कर दिया। अपने परिश्रमसे ऐसा बना कि धर्मकी मूर्ति हो गया। अव उसके आचरण
दिन प्रति दिन धर्मानुसार होने लगे। जहां पहले विषयी था अब
संयमी हो गया, निर्दयी था तो द्यालु हो गया।

जब इसी प्रकार शुद्ध जीवनमें रहते रहते एक वर्ष व्यतीत हो गया तो जूजी दुष्टको फिर ख्याल गया कि खर्च कम हो गया है इसलिये फिर चलकर काजीको फंसाना चाहिये। स्त्रीको बुलाकर कहने लगा कि उसी तरीकासे फिर काम करना चाहिये।

जब स्त्रोने जाकर काजीकी फिर फांसनेकी कोशिश की तो होशियार काजी भटपट समम्ब गया और दुतकारकर बोला कि जा, दूर हो दुष्ट, तूने मुझे पहले भी चक्करमें खाल दिया था! अब मैं तेरे जालमे नहीं फंस सकता, किसी और नादानपर जाल फंसा।

तात्पर्य्य शैनान अपनी स्त्री—मायाके द्यार्थों हजारों मनु-प्योंको फांसता है और बुरी तरह उनकी मिट्टी पलीद करता हैं। चाहिये कि उसके मकर—बाहरी टीपटाप—में न आ जावें। हर आत्मा शरीरक्षी सन्दूकमें यन्द है। इस सन्दूकको कोई विरला महात्मा ही खरीद सकता है और सदुपदेशोंके द्वारा कैंद्से रिहाई दिला सकता है। ऐ इन्सान! जबतक तू पापी है तबतक तुक्षपर शैतानकी हुकूमत है, वह जिस सन्दूकमें चाहे तुक्षे कैंद् रख सकता है, पर ज्योंही धर्माचरण आरंभ किया त्योंही खदाकी सलतनन—ईश्वरके धर्मराज्यमें स्थान मिला।

#### तीन आलसी

णक पुरुपके तीन पुत्र थे। जब उसकी मृत्यु निकट आयी तो काजीको बुलाकर बसीयत करने लगा कि मेरी धन-सम्पत्तिपर इनमेंसे उसका अधिकार हो जो सबसे अधिक काहिल और आलस्याचार्य्य हो।

वह पुरुष तो मर गया। कातोने सोचा कि कसे पता छगे कि इनमें कौन सबसे अधिक सुस्त है। निश्चय किया कि वारी बारीसे सबको युटाकर पूछना चाहिये ताकि वसीयतके मुता-विक कार्य किया जा सके। आखिर एकको बुटाया और पूछा कि तुम्हारा जीवन कैसे व्यतीत होता है र उसने अपना वृत्तान्त सुनाना शुरू किया।

एक—शीत कालका समय था और रात अंधेरी। जब बारह बजे तो बादल बरसना शुक्त हुआ। इतने जोरकी बारिश हुई कि मकान चूने लग गये, बड़ी कठिनता पेश आयी—ऐसी रातमें मारे सदींके हाथ पैर टिठुर रहे थे, दाँत भी कटकटा रहे थे और शरीरमें भूबाल या रहा था। इघर तो यह हालत, उधर पानी बन्द हो गया और बरफ पड़ने लगी। ऐसी कड़ाकेकी सर्दी हुई कि बारी बारीसे घरके सब पुरुषा याद आने लगे। लिहाफर्में घुसकर गठरी सी बनना पड़ा फिर भो सर्दी लगती ही रही।

ईश्वरकी कुद्दरत देखो, मुक्ते बढ़े जोरसे प्यास लगी, बड़ी किताईका सामना हुआ—पानी पीनेके लिये लिहाफसे हाथ निकालता हूँ तो मारे सदींके सून हो जाते हैं और यदि प्यास सहता हूँ तो सदी नहीं जाती। मारे प्यासके होंठ सूख गये, जवान सूख गयो और कलेजेमें आग सी लगने लगी। मगर शावास है मेरी हिम्मतको कि मैंने इतने कष्टमें हाथ न निकाले और प्यासा ही पड़ा रहा हालां कि पानीका लोटा मेरे सिरहाने रखा था।

दूसरा— ऐ काजी! यह काहिली क्या है, जरा मेरी काहिली तो सुन। मुक्ते तू आलस्यका आचार्य्य समक। आलस्यका छोटा-मोटा पत्थर नहीं पहाड़ समक। नाला नहीं दरिया और समुद्र जान। मैं ऐसा आलसी हूँ कि अगर मेरे सिरपर तल्वार भी धरी हो, मैं हरकत नहीं करूंगा इस ख्यालसे कि अपने यचानेका या वच जानेका कप्ट किस लिये सहन करूं। अगर मेरे शरीरपर आगर व दे तो मैं उसे कदापि न दूर फेंकूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा करनेसे आलसी नहीं रहुंगा। अगर मेरे सिरपर आरा भी चले तो कभी वहांसे न हटूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा करनेसे मेरी बदनामी होगी और मेरी मान-

मर्यादामें फरक पढ़ेगा। यदि सांप और विच्छू भी सेकड़ोंकी संख्यामें मुझे डंक मारें तो भी मैं आलस्यको नहीं छोड़ सकता और वहांसे अपनी रक्षा नहीं करना चाहता। यदि तुझको मेरा हाल जानना हो तो सुन, मैं अपना कचा विद्वा तुक्के सुनाये देता हूँ।

मैं एक बार एक वादशाहके हाल सुनकर उसके शहरको तरफ जा निकला। देखा तो हर एक यही कह रहा है कि यह शाह ऐसा दानी है कि जो चाहे जिस समय दरवाजा खट-खटाये उसको उसी समय अभिलिवत वस्तु दान दो जाती है। सुनते सुनते थक गया। मेरी हालत ऐसी खराब थी कि हर देखने-बालेको रोना आता था। खानेको अनाज नही, पीनेको पानी नहीं, पहनको वस्त्र नहीं और रहनेको मकान नही—ऐसी हालतके होते हुए भी और दिन रात बादशाहके दानकी चर्चा सुनते हुए मैंने अपना आलस्त-धर्म नहीं त्यागा। न तो मांगनेके लिये जवान हिलायी और न लेनेके लिये हाध हिलाये और न वहां जानेके लिये पांवको ही हरकत दी, अपने स्थानपर ज्योंका त्यों पड़ा रहा और सुनी अन-सुनो करता रहा।

तीसरा—मुक्ते वाद वनानी तो आती नही। हां, अपनी कहानी जरूर सुनाये देता हूँ। एक दिन में अपनी गौको चरानेके लिये वहे घने जङ्गलकी तरफ जा निकला। जब ऐसे स्थानपर पहुंचा जहा जूब हरियाली थो तो गौको वही चराने लगा। गौ चरती रही और मैं एक बृक्षके नीचे वैठा उसकी रखवाली करता रहा। गौ चरती र अच्छी २ घासके लालचमे आगे निकल गयी और मैं

जहां वैठा था वही वैठा रहा। आबिर शाम हो गयी, साथ ही मेरी काहिलीसे जहां तीनों समयको प्रार्थनाएं जायद गयीं वहां गों भी गुम हो गयी। यह सब कुछ सहा मगर यह न सहन कर सका कि आहरूयको छोड़ दूं और वहांसे उठकर गोंकी तलाश करूं या नमाज़—प्रार्थना—ही कर लूं।

जब यह तीनों भाई अपना अपना हाल सुना चुके तो काजी से कहने लगे कि हममेंसे जो अधिक सुस्त हो उसका नाम ले और पिताकी वसीयत उसको पूरो कर दे।

काजी कहने लगा कि निस्सन्देह तीसरा ही सबसे अधिक आलसी है क्योंकि उसने धर्मतकको खैरवाद कह दिया और सुस्तीको नहीं छोड़ा।

तात्पर्य्य—जो संसारके विषय-भोगोंमें मस्त हैं और धर्मके कामोंमे सुस्त हैं दुनियाके लिये वही ठीक हैं। वह पुरुष नहीं स्त्री हैं।

जो न किसीके आगे हाथ पसारता है, न मौतसे डरता है न तलवार, आग और आरासे भयभीत होता है वह सवमुच सांसा-रिक सम्पित पानेका 'अधिकारी नहीं, उसके लिये तो दूसरे लोककी जायदाद तैयार पड़ो हैं; नयों कि वह दुनियासे गाफिल होकर भी ब्रह्मलोककी हर वातसे जानकार है। यही मई है— सन्धा पुरुष है। जो न दुनियाको पसन्द करता है, न परमात्मा-को, बिक स्वर्गके स्वप्न देखा करता है ऐसा व्यक्ति न पुरुष ही है न स्त्री विक्त उसको नपुसक समक्ता चाहिये।

#### क्या करूं

एक धर्मातमा गृहस्य चढ़े शशपञ्जमें फंसे हुए थे। उनको यह नहीं सूद्राता था कि कैसे इस वातको सुलकाये'। वात यह थी कि एक दिन जुमाकी नमाज़का समारोह था। उसको उसमें सम्मिलित होना था और सबके साथ मिलकर ईश्वरकी स्तुति-प्रार्थना करनी थी पर यदि वह इस कार्यको करता है तो दो और काम हैं जो ब्रिस्याद हुए जाते हैं-उसी समय खेतको पानी देना था वरना वादमें पानी नहीं मिल सकता था और दूसरे एक ऊ'ट था जो नकेल खुलवाकर भाग खड़ा हुआ था। इन तीन कामोंमें हरएकको वाकी दोनोंसे अच्छा समभता वयोंकि यदि प्रार्थनाके लिये न जावे तो धर्मका उल्लङ्घन होता और दीन विगड़ता है, यदि खेतको पानी नहीं देता तो फसछ वरवाद होती है और खानेको अनाज नहीं मिल सकता, यदि ऊ'टको नहीं पकड़ता तो १००) का नुकसान होता और सवारीके वग़ैर कष्ट डठाना पड्ता है। अब करे तो क्या करे। आखिर निश्चय किया कि चाहे खेत यरवाद हो और ऊंट चला जावे पर नमाज— ईरवरकी याद-नहीं छोड़नी चाहिये। यह सोच सीघा संगतकी तरफ चला गया और प्रार्थनामें सम्मिलित हुआ। जब वहांसे वापस बाया तो देखता क्या है कि ऊंट घरमे अपने स्थानपर अंधा हुया है। स्त्रीसे पूछा कि यह क्या वात है ? वह बोली— ऊंट भागता हुया यहां आया था, उसके पीछे एक मेड़िया प्रतीत

होता था जो भगाये चला था रहा था। जब गांवके पास ऊंट था गया तो वह भेड़िया उलटे कर्दम वापस हो गया और ऊंट घरपर चला थाया। वस, मैंने दौड़कर पकड लिया और बांध दिया।

इस वातके सुनते हो ईश्वरको धन्यवाद दिया और कहने लगा कि यह उसी सत्ताकी कृपा है जो जंगलसे ऊंटको इस प्रकार भगाकर यहां पहुंचा दिया।

शाम हुई तो शौचादिसे निवृत्त होनेके लिये खेतकी तरफ जा निकला, देखा तो सारे खेतमें पानी भरा है— बड़ा हैरान हुआ और किसानोंके पास जाकर पूछने लगा कि यह कैसे भर गया ? किसानोंने कहा कि हम अपने अपने खेतोंमें पानी दे रहे थे कि रास्तेमें नहर दूर गयी। हमने बड़ो कोशिश की कि किसी तरह बन्द हो पर तबतक न बन्द हुई जबतक कि इस खेतमे पानी भर न गया।

कुछ तो पहले ही धर्मभाव था, कुछ इसके सुनते ही और उमड़ पड़ा—अब तो ऐसा विश्वास हो गया कि जो किसीके हटाये हट नहीं सकता था।

तात्पर्ध्य तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति । जो मुझे नहीं भुळाता उसे मैं भी नहीं भुळाता ।

जो ईश्वरके हाथमें अपनी नकेल दे देता है उसके सब कार्य ईश्वरके गुरु हाथोंद्वारा सदा सिद्ध होते रहते हैं।

## अध्यात्म शिचाका विचित्र विज्ञान

एक सूफी संगत लगाये बैठा था। उसकी शिष्य-मएडली

उसकी चारों ओर बैठी थी। अक्सात् जब कि वह सूफी उपरेंग कर रहा था कि पूर्व दिगासे तीन पश्नी बड़ी तींत्र गतिसे उड़ते-उड़ते उधर आ निकले। सबसे आगे एक कबूनर था, उस-बे पीछे मुर्ग और उसके पीछे कीआ। शिष्य-मण्डलीने जब यह असाधारण मण्डलो ऊपर उड़ते देखी तो सूफीसे पूछा कि महाराज! यह क्या बात है, जो कबूतर, मुर्गा और कींआ एक दूसरेंके पीछे भागे चले जा रहे हैं?

सूफी-इसको कवृतरं न समको, यह जानी महातमाका प्रतिचिम्ब है और चाहता है कि इन दोनोंसे पीछा छुड़ाकर माग जाऊ'। यह जो मुर्ग है इसको दुनिया समसना चाहिये। यह चाहता है कि किसी प्रकार पर मारकर झानीपर हमला कहें और अपने तेज पड़ों तया चोंचसे छिछोड़ डालूं। इसोल्रिये उसने अपनी मदद्के ब्लिये कीएको साथ छे रखा है। मगरन तो दुनिया कपी सुर्ग पहुँच सका है और न उसका साथी तलकाार संसारी विषयोंमें मल कीया ही पहुंच पाया है। ब्रानी क्वूतर इनकी पहुँचसे परे हैं। वास्तवमें झानमें बड़ी शक्ति है, जो उसका सहारा छे वह सबसे आगे रहता भीर शत्रुमोंके हमलोंसे बचा रहता है। कीवा जो है यह संसारके विषयमोग जो कि सबमुब मलमूत्रके समान है मञ्जग करता और इसीलिये संसारक्षी मुर्न-के पीछे २ चलता है। यह वृर्त इसलिये हानीको नहीं पा सकता कि इसके अगो दुनिया है। अगर यह दुनियाके पीछे न होता तो सम्मव या कि कुछ कर सकता मगर जब कुछ माशा नहीं !

तात्पटर्य—जा संसारके विषय-विकारसे भागकर विरक्त हो आगे निकल गया वही ईश्वरको पा गया और जो संसारके पीछे रहा वही प्रकृतिका दास, ईश्वरसे विमुख और कौमा कहलाया।

## प्रेमका आदर्श

एक परी जैसी बड़ी खूबसूरत स्त्री थी। वह चलते चलते पक सानमें जा खड़ी हुई। उसने यह देखा कि एक आदमी उसकी तरफ चला आ रहा है। जब पास आ गया तो वह देखते ही वेहोश हो गया। जब दिल ठिकाने हुआ तो उठा और उसके सुन्दरीकी तरफ देखने लगा। देखते २ रहा न गया और आगे बढ़कर उसकी इच्छा हुई कि वह इस प्यारी शक्लको कएउसे लगावे। यह सोच आगे बढ़ा हो था कि स्त्री फीरन पीछे हट गयी और कहने लगी—

स्त्री—क्यों जी ! क्या चात है जो इधर बढ़े चले या रहे हो और अपनी हहसे बाहर जा रहे हो ।

पुरुष—देवि! तेरे सीन्दर्यने मुक्ते मार दाला है और तेरी नाजुक अदाओंने तोर परसाये हैं तथा तेरी टेढ़ो चालों और तिरछी नजरोंने मुझ गरीबको घायल कर दिया है। क्या कहूं तेरे कपने मेरे दिलको जबरदस्ती छीन लिया है। इस प्रकार जब तेरी तरफसे इतनी जियादितयां हुई हैं तो मुक्ते भी हीसला हो। नाया कि भएनी रक्षाके लिये आगे बढ़कर वार करना चाहिये। अब तो मैं तेरा आशिक हो गया द्व। जवतक तुम्कको आचित्रम न करूं, शान्ति नहीं पा सकता। मेरे हालपर मेहरवानी कर और अपने सुन्दर शरीरसे एक बार सुखस्पर्शक्षपी महार्थ्य पुष्प-को सूंघने दे।

स्रो—मेरे पीछे मेरी एक दासी है वह मुझसे अधिक सुन्दरी है। अगर तू उसको पावेगा तो बड़ा आनिन्दत होगा। देख, मेरी दासी वह चली आ रही है।

पुरुषने जो पोछे मुड़कर देखा तो दासीका कहीं ठिकाना ही नहीं। जब देखते देखते थक गया तो स्त्रोने बढ़े जोरसे उसके मुंहपर एक तमाचा मारा और बोली—

स्त्री—ऐ मकार, दगावाज और झूटे आशिक! तुकको शरम नहीं आती कि मुझसे प्रेम करता हुआ दूसरीकी तलाशमें इन्त-जारी कर रहा है। तुक्त नालायकको किसने आशिक कहा है। जा, तू आशिक होनेके लायक नहीं है। जो ग़ैरसे प्रेम करता है वह धोलेबाज है।

तात्पर्य — हे आतमन् ! तू परमातमापर आशिक हो ना और उसकी दासी माया चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों न हो उससे दिलको हटा ले। यहांतक कि सिवा प्रभुके किसी अन्य—वस्तुका न दर्शन कर, न स्पर्श कर, न घ्राण कर, न झानकर और न ध्यान कर। अगर ऐसा न करेगा तो परम कमनीय महाप्रभुके हाथों ऐसा तमाचा खायंगा ( नुकसान उठावेगा ) कि जो सहे न सहा जावेगा।

दिलका हुजरा साफ़ कर जानांके आनेके लिये।
 ध्यान गैरोंका इटा इस्ती मिटानेके लिये।

## चौथा खगड

\*\*

(सदुपदेश)

000000

# प्रेम-माहात्म्य

दान बच्चे जब खेलका नाम सुनते हैं ती खुशी के कि कि कि मारे फूले नहीं समाते और ऐसे भागते हैं जैसे कि कि कि लगाम गर्थे। लेकिन इन भोले-भाले खिलाडियों-को यह मालूम नहीं कि इस मा में ऐसा एक भयानक गड्ढा है कि जिसमें गिरकर इनका सब बना-बनाया खेल बिगड जायगा और यह स्वयं खेलका शिकार हो जायंगे।

्र मनुष्य! युवावस्या गयी। अव तुभ्वपर बुढ़ायेकी काली घटाएं छा गयी हैं। अब तो तू अपने दिलको इस संसारगर्तके पंकसे बाहर कर, क्योंकि इस प्रकार संसारमें निमग्न होनेसे सिवा टोटेके भीर कुछ भी हासिल नहीं होता।

यदि दिल प्रसन्न है तो मनुष्य होशियारीसे कार्य कर सकता है और यदि वह कीचडमें फंसा है तो उससे किसी तरहकी आशा करना व्यर्थ है। लोग बागोंकी सेर करते हैं और व्यर्थमें सपना समय बरबाद करते हैं। हां, वे यदि हृदयके उद्यानकी सेर कर और इसमें बिले रक पुष्पकी वहार देकों तो मस्त हो जावें और गायतकका रास्ता छोड़ बैठें। ठीक है; वह प्रेम कैसा है जो राह चलतेको अपनी तरफ न खींच सके भीर अपनी शक्तिसे अपनेपर प्रेम न करा सके।

जो यदतसीय इस प्रेम उद्यानकी शुभ सैरको छोड़कर गांवकी गन्दी हवापर जान दे रहा हो मानो वह अक्तको तयाह करनेमें लगा हुआ है। देख, अगर तू इस दिलके यात्रा बागकी करे तो सचमुच यूसुफको तरह तुमको जुलेकाका दुर्लभ पुष्प मिल जाने। क्योंकि जिन यात्रियोंने इस उद्यानकी तरफ कदम बढ़ाया है उनके स्वागत करनेको वायु-देवताने मनो-हर पुष्पोंकी सुगन्धि नासिका-द्वारपर लाकर रख दी है। धरती-माताने अपने शीतल स्पर्शसे यात्राके सभी छोश मिटा दिये हैं और सूर्यदेवने रंग-विश्ंग फल फूल दिखाकर आंखोंको खुश कर दिया है।

अहा! जिस जुशनसीयको प्यारेके दर्शन हो गये हैं उसकी यात्रा सुफल हो गयी और यह बागेदुनियां उसके लिये वीरान हो गया। वह तो अब यही चाहेगा कि कब प्रीतमके दर्शन कक'। वह अपने प्रेमीके देखनेके लिये बढ़े-बढ़े कछ उठाता है, आपदार्थे सहन करता है और यह कहता है कि एक रातके लिये तुककी मुलाकात हो।

सच्चा और निर्दोष प्रेम उसीका समक्रना चाहिये जिसने कि अपने दिलंबरकी यादमें हरएकसे नाता तोड लिया है और दिन-रात यही चाहता है कि प्यारेकी प्यारी प्यारी शक्तल देखें। पे मनुष्य! तू इस तरह क्यों प्रेम कर रहा है जिससे तुभका चिरकालतक कथरमें सड़ना पढ़े! तू क्यों नहीं उस प्यारेसे प्रेम करता, जो सदा जीते रहकर अपने प्रेमियोंको एक नजरमें निहाल कर देता है।

यदि वाहरकी शक्छको छोडकर भोतरके दूश्यको-प्यारेके सुन्दर मुखको देख ले, तो उसके सब संशय मिट जावें भीर वह श्रेमसागरमें निमन्न हो जावे। पर सङ्जनो ! जबतक यह मायाका विस्मरणका पर्दा उठाकर परे नहीं फेंका जाता, तबतक छिपे क्रस्तमके दर्शन नहीं हो सकते। प्रश्न यह है, कि इस पर्देको कीन तोड़ सकता है। भाई, यही तोड़ सकता है जो अपने अपूर्व बल, उत्साह श्रद्धा और प्रेमसे रात-दिन एक कर देता है और तदतक चैन नहीं छेता जवतक कि प्यारेके प्यारे मुखड़ेकी प्रतिभाशाली सीन्दर्यकी किरणें उसके उदास चेहरेकी निराशामय मन्धकार-यूर्ण रात्रियोंका अन्त नहीं कर देतीं। सच तो यह है कि जो इस मार्गमें अपनेको भुला, गला, सड़ा यहांतक कि अपनेको जीते जी मुर्दा नहीं कर सकता, वह उस प्यारेके द्वारतक कशापि नहीं पहुंच सकता।

ऐ यात्रियो ! यदि इस मार्गपर चलनेका निश्चय कर चुके हो और श्रद्धासम्पन्न हो चलनेको तैयार चैठे हो तो रास्तेके भयानक गड्ढों—संशय, ज्याधि सौर नाना प्रकारके विस्मर-णादि विश्लेपोंको दूर करने तथा उनसे वसकर सीधी सङ्कपर चले चलनेके लिये एक लालटेन (मार्गदर्शक गुरु) साधमें ले लो।

जो नोई प्रभुक्ते प्रेममें फंस जाता है उसके फिर लाखों बार इम्तहान होते हैं और तरह २ की परीक्षाओं की चलियों में से उसे छानना पड़ता है। पेसी अवस्थामें जो इन्'क्षणों को सहन कर सकते-की हिम्मत—रखता हो, वही इस रास्तेपर कदम रखे वरना हर कसो-नाकसके चलनेका मुकाम नहीं है। इसीलिये इस मार्गके पहले फाटकंपर ही लिखा रखा है कि—'यह शरम आम नहीं है। परीक्षासे वही लोग भयभीत होते हैं कि जो सचे स्वभावके नहीं होते या जिनमें धैर्य नहीं होता, वरना परीक्षा तो शीव्रसे शीव्र प्यारेतक पहु चनेकी सीढ़ी है। भला, ऐसा कीन दुर्मति होगा जो परमप्रभु प्रीतमके प्रेम-भवनकी सीढ़ियों-पर चढनेसे घवराता हो यदि परीक्षाका लिहाज न रखा जावे तो नपुंसक भी इस कशमकशमें रुस्तम वन जावे।

जो संसारकी शराव पीता है वह रातभर तवाहीमें वेहोश पड़ा रहता है, जब सूर्य उदय होता है तो उसे अपनी मूर्खताका झान होता है। पर जो छोग प्यारेके प्यारमें प्रमक्ते प्याछे पीकर संसारकी आवाज़से दूर पड़े हैं, उनको सूर्य भा नहीं जगा सकता (१) और न सूरे महा प्रख्यका सर्व दिग्व्यापी भयकर शब्द ही।

<sup>(</sup>१) कठोपनिपत्में कहा है कि 'न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारकम्' अर्थात्

ऐ अभिमानी! तू अपनेको धोड़ीसी मेहनत करनेपर जुनीद और बायुजेंद (१) समक्षने लगा है पर मैं तेरा यह दम्म पहचान गया हूं, तू किसी भी प्रकार प्यारी शकलको नही देख पावेगा। वहां तो उसका गुजर हो सकता है जो मारे प्रेमके अपने अभिमा-नादिक वस्त्रोंको फाड डाले और इन फटे हुओंको जलाकर नम्र होकर प्यारी मूर्त्तिके प्रेमका एकान्तमे लुत्फ उठाये। यदि तुने अभिमानको नही त्यागा और ख़्दीको छोड़ बेखुद नहीं हो गया तो निश्चय जान तू एक लुटेरा है जो राह चलतोंको लूटने-वाला है। बिल्लीकी तरह तू चूहोंका शिकार करता है। यह भी कोई शिकार है कि दवक कर वैठ रहे और नाचीज चूहोंको मार स्राया करे ! अरे ! अगर शिकारी वनना है तो उठ, शेरका शिकार कर जिससे तेरी वहादुरीका भी पता रुगे (२)। संसारके नश्वर पदार्थों से प्रेम किस कामका! माई, प्रेम तो वहो है जो पर-मेश्वरसे किया जावे।

न वहा सूर्यका प्रकाश पहुच सकता है ऋौर न चाद ऋौर तारोंकी रोशनी। मुक्तिकी नींद वास्तवमें ऐसी ही है।

<sup>(</sup>१) ग्रायमें ग्राजसे ८०० वर्ष पहले जुनीद नामक एक महा विरक्त वहावेत्ता हे। गये हैं, जिनके सम्प्रदायमें प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी महामना तेजस्वी मन-स्र्का सूर्य चमकता रहा। वायुजैद भी वहे तपस्वी ऋषि थे। इन्होंने ३० वर्षतक कठिन व्रत पालन किये थे ग्रीर २ वर्षतक जलपान नहीं किया था।

<sup>(</sup>२) इसी भावको कठोपनिषत्में कहा है-प्रणवो धनु शरोह्यात्मा ब्रह्म तहच्यमुच्यते । 'च्रों'को धनुष बनाकर ग्रपने ग्रात्माको तीरकी जगहपर लगा दो त्रोर ब्रह्मको लच्य बनाकर तीर छोट दो । कैसा श्रद्धत शिकार है !

ा पे विषयकी बड़में छतपत हुए कोड़े! उधर जानेका मागे कोर है। तू उसको छोड़ क्यों ६घर-उधर टकरें मार, रहा है और कपना अमूल्य समय बरबाद कर रहा है (१)।

्यदि तु प्रेमियोंका कर बना इसिलये फिर रहा है कि दुनिया तेरे जालमें फंसे तो ऐ नादान ! यह कुकर्म मत कर स्योंकि सिवा अनिष्टके और क्या ले लेगा (२)। क्या ही अच्छा होता यदि तू अपना अपरांध आप हो कह देता, ताकि वैद्य तेरा इलाज आसानीसे कर पाता। यह जो तू मीनव्रत धारणकर महारीका सबूत दे रहा है सचमुच तेरे हक़में बज़ है। ऐ दुनियाके कुत्ते ! दिखानेके लिये शेरकी पोस्तीन— आल मत पहन, अगर होसला है तो सच्चा शेरेनर बन और दिखावट छोड़ दे।

पे मनुष्य! तू बाहे बालाक है या होशियार है, मगर यह ती

<sup>(</sup>१) कठोपनिषत्में कहा है कि – हाधुँव प्राप्यते हि ध्रुव तत् अर्थात् नाशके मार्गपर चलनेसे अविनाशी ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकता। भला गधोंमें बोर कहा रह सकता है <sup>2</sup> काकोंकी काली मर्गडलीमें महाश्वेत शुभ्रकाय इस किसने देखा है <sup>2</sup> सचमुच इस अनित्य और असुद्ध ससारमें नित्य शुद्ध और आनन्दघन प्रभुके दर्शन नहीं हो सकते। उपनिष्त देखों।

भ र (२) कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य ज्ञास्ते मनसा स्मरन् । अहंकार विमूदातमा अमिथ्याचार. स उच्यते -गीता । जो कर्मेन्द्रियोंको ससारसे हटाकर मनसे सासा-रिक भोगोंका ही चिन्तन करता रहता है, उस दुरात्माको मिथ्याचार-छली या दम्भी ही कहना चाहिये । तम कर्मा क्रिके

देश कि तू किघर जा रहा है—क्या चालाकका यह कर्तध्य है कि यह अपित्र अधवा कष्ट-बाहुत्य मार्गपर चले!

बुद्धिमान् वही है जो मापाकीस पवित्रताकी तरफ और स्मृत्युसे अमृतकी तरफ चले (१)।

त्ने अपने आपको कुछ नहीं समभा, इसी लिये तो तू विषमोंका दास हो गया है। कहां तो सबसे आगे था और कहां अब
सबसे पीछे रहा जाता है। क्या उन्नतिसे गिरकर अवनत दशाको
धाना भी कोई सुकी चिंका फल है! नहीं, तो फिर क्यों इस पतित
अवसामें पड़ा है! संसारके पेश्वयं और आरामको त्यागकर
प्रेमसे विद्वल हो जा और दिन-रात प्रेमीकी यादमें रोया कर,
क्यों कि इसी एक उपायसे तुक्को ऐसा खजाना मिलेगा, जिसका
अन्त न पाया जा सके। जब तुक्पर विपत्ति आती है तो तू
ईश्वरको याद करता है, पर पे नादान! ज्यों ही मुसीबतका अन्त
होता है त्यों ही ईश्वरकी याद छोड़ बदमस्त हो जाता है।

पक तो वह हैं जो जागृत हैं पर उनके दिल टूटे हुए हैं और उनके हीसले मारे हुए हैं, पैसे लोग उस लोकके हवा पानीको नहीं पा सकते। दूसरे अगरचे प्रकटमें सोर्य हैं, आंखें बन्द किये

<sup>(</sup>१) असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मांऽमृत गमय-उप-निषत् । हे तारनहार ! मुक्ते असत्से सन्मार्गपर, अयेरेसे प्रकाशकी तरफ और मृत्युसे अमृतकी तरफ छे चल । द्वे सती अशृग्वं देवानामुतमानुषणाम् - यजु दो मार्ग हैं एक देवों अर्थात् वेदार लोगोंका और दूसरा मनुष्यों अर्थात् साधा-रख बुद्धि रखनेवालोंका ।

हैं, पर वास्तवमें होशियार हैं, कतं व्याक्त व्यक्तो जानते हैं ; उनकी आंधें बन्द हैं पर वास्तवमें जागनेकी अपेक्षा बहुत दूरकी वीज़ें दीक्षती हैं। क्यों न हो यह ब्रह्म हानी योगी जनोंकी आंधें हैं (१)। यदि तू उसको देखना वाहता है और दिल तलब करता है, प्रेमकी इच्छा है, तो तू सब तरफ से होशियार हो कर किसी सुरक्षित स्थानमें बैठ और सबेरे शाम उसके प्यारको याद किया कर। अगर तेरा दिल संसार-निद्रासे जाग उठे, तो तु के हर पापसे बचा सकता है (२)। जो दिल जाग उठे हैं और प्यारके प्रेममें बेहोश पड़े हैं, समाधिन उठ हैं, ऐसे बेदार दिलोंपर दिलोजान फिदा करनेको जी जाहता है। अहा! इस अवस्था के मजे जवानसे बयान नहीं किये जा सकते, इनको तो वही जानता है, जिसने प्रेममें मझ होकर लुत्फ उठाया है (३)।

<sup>(</sup>१) या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति सयमी, यस्यां जागर्तिभूतानि सा निशा पश्यतो मुने, गीता । जो सवकी रात है वही सयमी-दुनियासे मुह मोडनेवालेका दिन है और जो लोगोंका दिन है वही वेदार महा मुनिकी रात है अर्थात वह उसको पसन्द करता है जिसको दुनिया नहीं चाहती ।

<sup>(</sup>२) मार्छ्क्य कारिकामें भगवत्गौडपाद कहते हैं कि-ग्रनादि मायया सुप्तो यदाजीव प्रबुष्यते । ग्रनादि मायाकी थपकियोंसे सुलाई गई यह त्रात्मा जब जागती है तो त्रपनी पस्त हालतसे बुलन्दीपर चढना चाहती है।

<sup>(</sup>३) महर्षि व्यासका योगभाष्यमें कथन है कि न शक्यते वर्णयितुः गिरा तदा स्वप तदन्त करणेन गृह्यते-समाधिके त्र्यानन्दको जवानमे नहीं कहा जा सकता। हा, उसको तो दिल ही महसूस कर सकता है।

C

विनीत हो और अभिमानी मत यन, फिर देख, तुसपर पया रहमत बरसती है। जबतक तू विषयमें लिस-है तू सचमुच उधरसे वेखबर है।

प्रेमी वही है जो दिनरात प्यारेके नजदीक है, सन्धा प्रेमी वही है जो अपने गुणोंको भूलकर प्यारेके गुणोंपर मोहित हो जावे और अपने आपको उसका दास समके। ज्यों ज्यों इस कूपका पानी पीता है त्यों त्यों प्यास बढ़ती है। यही इस ब्रह्म-कूपमें विचित्रता है कि जिसने एक बार इसका पानी पी लिया वह सदाके लिये इसका प्यासा हा गया। धन्य हैं वह लोग जो प्यारेकी भोली-भालो मनमोहिनी स्रतका हमेशा दोहार हासिल करते और उसके द्रपर बोरिया डाले पढ़े रहते हैं।

ये भाई! जिसके लग खुश्क हो गये हैं, वही प्रयक्षशील होकर पानीकी इच्छामें निकल कड़ा होगा। आक्षिरकार उसकी प्यास पानीके पास ले जावेगो और इच्छा पूर्ण कर देगी। काश कि तू भी ऐसा ही प्यासा होकर पानीकी तलाशमें निकल पड़े। (१) यह प्यास-मुमुक्षा ही सब दरवाजोंकी कुंजी है तथा

<sup>(</sup>१) जिन हड़ा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। किसी वस्तुका प्राप्त करना उसकी ग्रावश्यकतापर निभंर है, जो यह जान के कि मुझे इस नस्तुकी ग्रावश्यकता है वह उसे प्राप्त करनेका पूलोक उपाय वर्तता है। इसी प्रकार प्रेमीजनोंका सिद्धान्त है कि प्यारेको इड़नेमें दिन-रात एक कर देने चाहिये। जब ऐसी उत्कट बालसा हो जाती है तो उसका मिलना कुछ सुश्किब नहीं रहता। यही प्यास मुक्तिका एक साधन है।

सव रोगोंकी बौषधि है। जिसको यह प्यास लग गयी, समभो कि उसके नसीबे जाग गये .बौर उसके हाय बड़ी सदूर धन-राशि बा गयी।

उस पवित्र सत्तासे प्यार करनेमें प्रेमी कभी अपवित्र नहीं कहे जा सकते, क्यों कि उनका प्रेम पवित्र है, प्यारी वस्तु पवित्र है और उनकी चेष्टा पवित्र है। ऐसे विशुद्ध प्रेम करनेवाले यहि प्यार करते करते मौतके पास भो पहुंच जावें तो उनको उससे भी प्यार ही करना स्केगा वह प्रेमके नशेमें मौतके लम्बे लम्बे लम्बे लक्के विकराल दांत देखना भूक जावेंगे और देखेंगे कि अब भी उनके सामने प्यारो सत्ता ही उपस्थित है। मौत भी उनके लिये अमृत है। वह जानते हैं कि यही एक पदी है जिसके हटा दिये जानेसे प्यारेका सुन्दर मुख देखा जायेगा। जो पदी प्यारेका मुखड़ा दिखाता है उसको हव द्वित जोनेसे देख सकते हैं इसीलिये यह जानबाज अदममें कदम मारते हैं, मौतको सहर्थ खीकार करते हैं।

पे मोक्ष-मार्गके यात्री ! इस रास्तेपर चळता हुआ स्वार्थ-' परताको यहीं छोड़ जा ताकि तू बेखुद होकर उससे जहरी मिल सके, वरना याद रख यही पत्थर है जो तुम्हें चलने नहीं देगा और भयंकर नही-प्रवाहमें दुवा मारेगा (१)।

<sup>(</sup>१) अत्रा जिहाम य असचेशेवा॰ ऋग्वेट । हम इस ससारसागरके-पार उत्तरनेसे पहिले उन दुः खदायक बोफोंको यहीं छोड चलें। सब कुसंस्कारोंको मिटाकर वहा जा सकेंगे। यही अध्यात्मविश्यमें वेदकी सम्मति है।

पे मेरे प्यारे! अगर तू मेरे प्रमल प्रसन्न है और कुछ इनाम देना चाहता है तो मैं सिवनय यह प्रार्थना करता हूं कि यदि तू मुक्तको मेरी आहोजारी सुननेकी इज्जन बख़रो तो मैं तेरा अह-सान माननेपर मजबूर हुंगा।

मेंने जनसे तेरा दर देख ििया है वारवार यहो तमक्का है कि वहींपर डेरा जमा दूं और दोनो जहानके झानन्दोंको तेरे दरको खाकपर फ़ुरवान कर दूं।

पे गर्मीकी लपेटमें भूलसे हुए प्रेमियोंके लिये आबेह्यातके चर्म ! मैंने जबसे तेरे सायेमें सिर रखा है, अजीव ठण्डक पायी है, जी चाहता है कि इसकी छोड़कर कहीं न जाऊ और हमेशा इसीमें आसन जमाये, दिलोजिगर हवाले किये, पड़ा रहूं (१)

पे दोस्त! यह दुनियां सन्तोषका स्थान नहीं है। यदि तू सन्तोष ही करना चाहता है तो क्यों नहीं प्रेममय आनन्द-घन परमप्रभुके सौन्दर्यसम्पन्न प्यारे चेहरेपर सम्न करता और क्यों नहीं इस दीपकका परवाना हो जाता। अगर तू एक बार उसके चेहरेको देख छे तो मैं दावेसे कहता हूं कि तू इतना मस्त हो जावे कि अपने दिल और जिस्ममें आग लगा दे। ज्यों ही उस पवित्र मुखडेके शुभदर्शन प्राप्त होते हैं त्यों ही दुनियाको गन्दगी छोड़ने.

<sup>(</sup>१) यजुर्वेदका मन्त्र भाग है कि यस्यच्छाया अमृतम् जिसकी छाया अमृतके समान है ऐसे परमेश्वरकी शरण पकडनी चाहिये। फल खाना तोह दूर रहा उस वृचकी छायामें ही अमृत रखा है।

को इच्छा प्रवळ हो उठती है। अहा ! यह वह सौन्दर्य है, जिसके आगे दूनियाकी ख्वसूरती फीको पड़ जाती है। (१)

भगर तेरे पांचसे दुनियाका कांटा निकल जावे तो निश्चय ही तेरी रपनार तेज हो जावे और तू जलदीसे जलदी वहां जा पहुंचे। तब तू प्रबल प्रयत्न करेगा और तपस्वी वनेगा तो वहुत सम्भव है कि उससे मिल सके, नहीं तो आलसी होकर पढ़े रहनेसे वहां-तक पहुंच जाना असम्भव ही है।

ऐ रुखसारपर मरनेवाले ! अगर तू कहीं उसकी रुखसार-का दिल फरेव नजारा देखे तो देवता तेरी कृदमवोसीको मारे मारे फिरें। चन्द्रोजा हुस्नका आशिक मत बन। उस सीन्द्र्य-पर आशिक हो जा, जिसमें परिणामका नाम नहीं और सदा ही सुन्दर रहता है।

सुन,दोस्तकी गुलामी वादशाहीसे यहुत अच्छी है। अविद्या-का पर्दा उठाकर तो देख दू तालाबमें पड़ा है और कहता है कि मैं प्यासा हूं।

देवता होकर अभिमान किया तो शैतान कहाया और तू पक तो पहले ही आदमी है, देवतोंसे हजार दरजा नीचे है ति

<sup>(</sup>१) हिरएमये परे कोषे विरज ब्रह्म निष्कल तच्छुभ्र ज्योतिषा ज्योतिस्त यदात्मविदोविदु —उपनिषत् । स्वर्णके समान चमचमाते चेहरवाला ग्रपनी अजीव शानसे वैठा है, खूवस्रतसे खूवस्रत नुरानी चेहरे उसका यशगान कर रहे हैं।

सपर भी बिभिमान कर बैठा तो न जाने क्या फल पायगा और किस नामसे पुकारा जायगा (१)।

परमार्थ-मार्गपर चलनेवालोंकी खाकको अपनी आंखोंका
 सुरमा बना ताकि तेरे दिलको आंखको रोशनी नसीव हो (२)।

और नहीं, तो तू ऱ्यारेकी यादमे कुछ रो ही लिया कर क्योंकि इस प्रकार याद कर कर रोनेसे भी दिलकी सफाई होती है।

देखो ! वादल रोता है तो चमन खुश हो जाता है और फूलफल पेश करता है। बालक रोता है तो माताकी छातीसे प्रेमकी गंगा उमड़ पड़ती है और दूधके फब्बारे छोड़ने लगती है। कसे अफसोसकी बात है कि जिस उपायको एक दिनका बालक भी जानता है तू उससे अनिमश्च है।

ऐसा कर कि तेरा दिल तो सूर्य्यके समान तपता, विरहसे जलता रहे और वार्षे वादलके समान टप-टा बांसू गिराती रहे।

रोटीके लिये इतना आशकित मत हो कि रोटी देनेवालेको ही भूल जाओ। तरह तरहके व्रतोंसे अपने शरीरको कमजोर कर और शैतानके कांसेमें मत आ।

<sup>(</sup>१) निर्ममो निरहकार. स शान्तिमिवगच्छिति—गौता। जो ममतासे तथा श्रहकारकी मात्रासे शून्य हो जाता है वह शान्तिन्वन पाता है।

<sup>(</sup>२) तद्विद्धि प्रिणपातेन परिप्रश्लेन सेवया—गीता। ज्ञानीजनोंके चरणोंपर गिरकर ध्रौर सविनय प्रेमालाप करते हुए श्रद्धासम्पन्न हो सेवा करते हुए परमात्मातक पहुचा जा सकता है।

अपने दिलको यारके दिलसे जोड दे और फिर देख कि क्या लूटफ आता है।

तू अजीब शिकारी है। अपने आपका ही शिकार कर रहा है। क्या कमी अपने जैसेसे भी इश्क होता है? इश्कि लिये तो दूसरी जिन्स और दूसरी शरीरवाली सत्ताकी आवश्यकता है। तू छोड़ इस स्थालको और प्रेमकर उस सुन्दरताकी देवीपर और दिलसे दिल मिला दे फिर देख कैसे आरामसे दिन और किस चैनसे रातें गुजरती हैं।

इश्क कहता है कि इस घरको छोड़ भीर इधर मेरी तरफ आ भीर अपने जीवनके शेप भागको शेयकी चाशनीमें डाल दे, फिर देख क्या रंगत आती और क्या मजा आता है।

हुनिया भी कैसी अजीव अन्धी है कि जो सर्वधा द्दिद्र और गुलाम हैं उनको शाह कहकर पुकार रही है और जो प्रेम जैसे रत्नों को लिये बैठे हैं उन धनियों को भिक्षु—फकीर कह रही है। जब कि वह सरासर प्रेमकी मूर्ति बने हुए हैं फिर क्यों उनको भिखारी कहा जाता है तथा जो लोभके भारी तौक गलेमें डाले दुनियाके जेलमें कैद हैं वह कैसे आजाद कहलाते हैं।

जिस पवित्र हृदय-क्षेत्रमें प्रेमयहा किया जाता है वहां मा-शूकके सिवा सर्व कुछ जलकर जाक हो जाता है और दुईका नाम नहीं रहता। 'नहीं' इस शब्दकी तलवार जब माशूकके गछे-पर चलायी तो सब फना हो गये एक घही बच गया (१)।

<sup>(</sup>१) उपनिषदोंमें भी स्थान २ पर त्राता है कि-नेति नेति-'नहीं' यह

जिस खुशिकस्मतने उस नाजुक हाथसे प्रेमामृत-पूणे प्याला पिया वह कुर्बान होनेको तैयार हो गया। नयों न हो, प्यारी जानके प्यारे हाथका दिया प्याला ठहरा, कोई माम्ली बात भोडे हैं। निश्चय जान! जो प्यारे चेहरेका आशिक नहीं वह जिस्म तो रखता है पर जान-दिल नहीं रखता। ऐसे मुद्दां दिलमे दोस्तो करना प्रेमके गलेपर छुरी चलाना है।

कहते हैं जब छैछीसे मजनूं दूर हो गया, दो दिलोंमें कई मीलका खेत बा गया तो मजनूं इसको बरदाश्त न कर सका और मारे विरह-वियोगके जिगरको जलाने लगा। आखिरकार कवतक तन्दुरुस्त रह सकता, कुछ ही दिनोंमें सख्त बीमार हो गया। वैद्य लोग आये और कहने लगे कि इसका एकमात्र इलाज यह है कि फसद निकाला जावे। मजनूंने सुना तो कहने लगा कि मुझे खून निकलवानेसे तो भय नहीं पर इरता है कि कहीं मेरे शरीरपर अख रखनेसे प्यारो लेखोको हानि न पहुंचे क्योंकि लैलो मेरे अङ्ग-प्रत्यड्गमें ऐसे घुसी हुई है जैसे दर्पणमें पारा। सच है, जहां दो जिस्मोंमें एक दिल होता है वहां यही हालत होती है।

शब्द वही शिक्त रखता है श्रीर सबसे उस सत्ताको श्रानन फानन जुदा कर देता है। माशूकके सिवा जो किसीको भी पसन्द नहीं करता वही सद्या श्राशिक है। चाहिये कि जो श्राशिकके सामने श्रावे उसको घृणासे देखकर 'न' ऐसा कर दे, दा, उसी समय निकले जन माशूक दिखायी दे।

इश्कका रास्ता आसमानपरसे होकर जाता है इसोलिये डरनेवाले इस तरफ मुलकर भी नहीं आते (१)।

मुरदेसे क्या प्रेम करना है, प्रेम तो जीते जागतेसे करना चाहिये ताकि कुछ नतीजा भी निकछे"।

यह आतमासे शून्य संसार अचेतन, मुरदा ही है इसिलये जो दिन रात इसके भोगोंपर टूट टूटकर गिरा करते हैं उनको कुत्ता ही समक्तना चाहिये। मुरदारपर मँडलाना, लोलुप हुए फिरना गीधोंका हो काम है।

पे आतमा! तू तो चिहरतका जानवर है फिर क्यों नरक-मय संसारके गन्दे भाग-क्लिसोंमें मस्त हो रहा है ? तुझको तो चाहिये था कि किसी स्वर्गकी परीसे सम्बन्ध जोड़ता पर तू तो सचमुच मुख्यपसन्द है। वस, अब परमात्माका आशिक हो जा।

यह शरीर एक अतिथि-आश्रम है। आत्मा अतिथि होकर इसमें निवास कर रहा है। इसिंछिये इस शरीरको प्यारे अनिथि— परम प्यारे प्रभु—की सेवामें छगा देना चाहिये (१)। प्यारेके

<sup>(</sup>१) त्तुरस्य बारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति— उपनिषत् । तेज छुरेकी पैनी बारके समान यह मार्ग कहा गया है । इसपर चलना त्रासान नहीं है । हा, जो किन प्रेमकी महिमा जानता हो वही इस तरफ कदम उठा सकता है और किसी कायरका सामर्थ्य नहीं है ।

<sup>(</sup>१) त्रातिर्थि वो जनानाम्, घृतैर्वोधयतातिथिम्—ऋग्वेद । उस प्यारे का जो तुम सब मत्यं लोकवासियों का त्राति थि है घृत ऋषि प्यारी वस्तु ऋषें सत्कार करो । ब्रह्म ऋतिथिका सत्कार यही है कि घृतसमान शुद्ध ऋषेर जलनेवाले दिलको उसकी राहमें विद्या दिया जावे ।

वास्ते तन फिदा करना—प्यारेको सिर-आंखोंपर विठाना,— बुद्धिमानों प्रेमकी फदर करनेवालोंका काम है।

पे हीरे! आतमा, तू क्यों मुद्दीभर खाक—पञ्चभीतिक शरीर
—में खुश हुए वैठा है! तुमको चाहिये कि उसी भूमिमें जाकर
आराम कर जहांसे तू जाहिर हुआ है अर्थात् ब्रह्मलोकमें जा बस।
यदि अपने शरीरकी खाकको वेचना चाहे तो उसका बढ़िया
गाहक ईश्वर ही है। वह जब मोल लेगा तो बदलेमें क्षमा, स्वर्ग
लथवा मुक्तिको नकदी पेश करेगा।

तेरी दर्दभरी आहको मोल लेकर वदलेमें सेकड़ों तरहके सत्कार और आनन्द देता है।

दुनियाके उतार-चढ़ावमें ठोक २ सीदा खरीदना मुश्किल है। इसिलये इस बाजारमें भाव करनेसे पहले महातमाजनोंकी, जो कि पढ़े मारी अनुभवी न्यापारी हैं, सम्मित ले ले।

नूरको ढूंढ़ने गया तो तुझे नूकल-नूर—प्रकाशका भी प्रकाश मिला और ह्रकी तलाशमें निकला तो तुक्ते महा सुन्दर हरसे भी हर परियोंकी भी परी—मिली।

जब प्रभुने इस भूमियर आवेश्यक-प्रेम-रस छिडका तो सब मुख्दें जिन्दा हो गये और इश्ककी स्तुति करने छग पढें (१)।

<sup>(</sup>१) क एवान्यात् कः प्राएयात यटेप ग्राकाशः ग्रानन्दो न स्यात्-उपनि०। किसमें इरकत महसूस होती ग्रीर कीन दम मार सकता—सांस ले मकता—ग्रगर यह (प्रभु) ग्रानन्द टपकानेवाला न होता। रस होवाय लब्बा ग्रानन्दो भवति—यह ग्रात्मा जब ग्रापने वतनका पानी पीता है तो मारे खुशीके उद्यल पटता है। ब्रह्मपुरीमें प्रेम-रसका ही पान किया जाता है।

इश्क यद्यपि पहले पहल तो रंज और बला है तथा रोना चिल्लाना है मगर बादमें अन त खुशीका देनेवाला है। जो घोर मिलापके दन्तजारमें अपने बदनको आंखोंके रास्ते आंसू वना २ कर बहाते हैं वही फिर समय आनेपर प्रसन्न-बदन हुए दिलायी देते हैं।

कामका छोड़ देना आलस्य है, आशिकोंको कर्मका त्याग करना ठोक नहीं। उनको तो दिन-रात ऐसे काम करते रहने चाहिये जिससे प्यारेके दीदार जल्दसे जल्द हासिल हों (१)।

न्याय और वेदान्तको वड़ी २ पुस्तकें वहांतक पहुं चानेमें असमर्थ हैं। इनको यहांपर छोड़ो और ऐसा उपाय सोखो कि तुम उसकी यादमे फना हो जाओ। वस, इसीमें तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारो यह तन्मयावस्था वहां ऐसा अङ्कुर पैदा करेगी कि वह सङ्बद्धि, मुश्किलसे राभ्यनेवाला तत्काल आकुल हो उठेगा और तुमको गले लग जानेका संकेत करेगा (२)।

<sup>(</sup>१) यह दान तप कर्म न त्याज्य कार्यमेवतत् 'पावनानि मनीपि-णाम्—गीता। यह, दान और तप यह ऐसे कर्म हैं जिन्हें कभी नहीं त्याग करना चाहिये क्योंकि दिलवालोंकी सफाई इन्हीं कर्मोंसे होती है। प्रेम-श्रिमको हृदय-वेदीमें स्थिर करना यह है, प्यारेकी यादमें आसू बहाना सर्वोत्कृष्ट दान है और भोले चेहरेके विरह-वियोगमें जिगरको तपाते-सुखाते रहना अर्थात् उसके गममें घुलते जाना परम पवित्र तप है। कौन दिलवाला होगा जो इन कर्मोंका त्याग करेगा।

<sup>(</sup>२) नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न नहुना श्रुतेन, यमेवव

संसारका त्याग बेशक रंज देनेवाला है पर परमप्यारे प्रभुसे ज्दा होना तो बड़ेसे बड़े रंजका देनेवाला है।

इश्कके मारे जिसका जामा चाक हो गया है अर्थात् जिसने प्रेमके मारे कपड़े काड़ डाले हैं और इतना व्याक्तल हो उठा है कि दिल और जिगरको भी जिस्मसे बाहर निकालना चाहता है ऐसे प्रेमी सज्जनके पास सिवा माशूकके और कोई नहीं जा सकता। यद चला भो जावे तो सही सलामत वापस नहीं मा सकता क्योंकि उसके पास एक ऐसी आग है कि जिसमें न सिक खुद ही जल रहा है बहिक औरोंको भी जलाना चाहता है। इश्कके घोडेपर सवार होकर ज़मीनकी ख़ाक भी आसमान-की सेर करती है, इश्कका इशारा पाकर ही पर्वत नाचने लग जाते हैं।

ऐ मेरे इश्क, तू खुश रह क्यों कि मुक्तको तुक्तसे आराम मिलता है। तू ही मेरा सीदा, दिन-रातका काम है। ऐ मेरी हर बीमारीके इलाज! तू खुश रह, मुक्तपर इत्ता-दृष्टि बनाये रख, तू ही मेरा बैद्य है, बीमारियों से—प्राहृतिक संस्कारों से छुटकारा दिलानेवाला है। ऐ मेरे नंगी-नामूसकी द्वारं! तू मुक्तपर प्रमिकी नजर डाल ताकि मैं तुक्तको दिल तक पहुंचाऊं। ऐ

वृणुते तेन लभ्यस्तस्येप आत्मा वृणुते तनू स्वाम्-उपनिषत् । पठन-पाठन और यालकी गाल उतारनेवाली दलीलोंसे यह श्रात्मा नहीं पाई जा सकती । जिस पर उसका नजर जम जावे वस, वही उमका प्यारा हो जाता है श्रीर महा सुन्दर कायसे अरमान निकालनेका पुरस्कार पाता है ।

मेरे इश्क! तू मेरे लिये जालीनूस और अफलातून है। मेरी तरफ आ और तन्दुरुस्त बना।

## प्यारेकी याद

सब काष्ठ और पत्थर प्यारेकी यादमे माला फैर रहे हैं। यादमें इतने मस्त हो रहे हैं कि काठ और पत्थर हो गये हैं (१)। यह तो इन जड़ वस्तुओं की हालन है पर आदमी को देखों कि पत्थरसे गिर गया है और प्यारेको घड़ी भरके लिये भी याद नहीं करता। लोग अपने २ फिरकों-सम्प्रदायों में फंसकर असली चस्तुकी तरफ से मुख मोड़ बेटे हैं, कोई सुन्नी है तो कोई शीआ है, इसी परस्परके कगड़े में खुद पिसे जा रहे हैं और दूसरोको पीस रहे हैं। जैसे इनकी शकल में अन्तर है ऐसे ही इनकी शक्न में फरक है।

जो प्यारे प्रोतमकी याद्में लीन-वेसुध हो गया उसीको प्रेमी समझना चाहिये फिर चाहे वह सफेद बालोंवाला बृद्ध हो या काले वालोंवाला नौजवान।

<sup>(</sup>१) यस्येमे हिमनन्तो महित्वा॰—ऋग्वेद। यह वडे २ ऊचे सफेद सिरवाले हिमालयके वूढे वचे—पर्वत शिखर किसका स्तुतिमें मक्खन—वरफ—विखेर रहे हैं, यह श्वेत चादर श्रोढनेवाले तपस्वी किसकी यादमे एकान्त सेवन करते श्रीर <sup>न</sup>दी नालोंके श्रास् बहा रहे है, वृहत्काय समुद्र किस प्यारेको दूढते २ इतनी गहराईमें चला गया है श्रीर किसके वियोगमें मोर क्रोधके वा देता हुश्रा मर्यादांका उल्लाइन करना चाहता है! वह तुम्हारा प्यारा है।

याद कर, उस प्यारेकी प्यारी सूरतको याद कर और खूनको आंसू बना २ कर फेंकता जा। इतना याद रख कि सब्बको हाथसे नहीं जाने देना—निराश नहीं हो जाना क्योंकि आशाकी मजबूत रस्सी ही एक ऐसी चीज है कि जिसने सारे संसारको आशा दिला रखी है।

प्यारेसे प्यार करना एक यह है और यहमें कुर्वानी करनी चाहिये। वह यह कैसा, जिसमें कुर्वानी न की जावे!

जब आद आवे अपने मनको प्यारेके दरवारमें कुर्यान करनेके लिये छे जाना चाहिये। सोचो तो यही मन था जो भटकता फिरता था और प्यारेसे विमुख बना रहता था, सदा अपने ऊपर हो मस्त करवानेकी चेष्टा विद्या करता था। इसलिये इससे अधिक और कीन होगा जो अपराधी कहला सके और द्एंड भोग सके।

जब प्यारेकी याद हमें विस्मिल किये देती है तो इस मुज-निमको हलाल किये थिना कैसे छोड सकती है ' उसका सुन्दर मुखड़ा न केवल हमें ही फांसे है विक दिल जैसा चालाक भी उसके दाममें फंसे बिना नहीं रह सकता।

ं ज्यों उयों याद आती है दिलका शीशा ज्र २ हुआ जाता है। इस अवस्थामें अपने सब कर्म याद था जाते हैं। विचार आता है कि उसने हमपर कैसी मिहरवानियां की और हमने उसकी किस कृतव्रताके साथ भुलाया।

ज्यों २ उसकी रूपा और अपनी बेरुखोको सोचते हैं, मारे

भयसे विद्वल हो उठते हैं। इसी दीनतामें आंखोंसे नदी बह निकल्ली है और दिल टुकड़े र हो जाता है। जब यही हालत बनी रहती है तो प्यारेकी क्रपा दिखायी देने लगती है। प्यारेकी यादमें अपनेको मुला दो। जब मनुष्य अपनेको फना करता है तो उसकी इस क्रियासे वही बाकी बचता है जो प्यारा है, प्रभु है, प्रीतम है। यह वह पाठ है जिससे नफी और हस्वातका बदाहरण मिलता है। तीन—ईश्वर, जीव और मन हैं, इन तीनों-में दो जीव और मनको नफी निकाल ढाला अब जो बाकी रहा वह ईश्वर प्यारा ही है। अपनेको और मनको लीन कर हो, बस फिर वही वह बाकी है। यदि तुम प्यारेको कुल भी प्यार करते हो तो उसकी यादमें अपनेको ऐसा लय कर दो कि तुम्हारा पता ही न रहे (१)।

हमारा—आत्माका नाश नहीं होता। वह याद-समाधिमें छिपा होता है जैसे उदय होते समय सूर्यमें किरणें (२)।

संसारके विषयोंपर बाटकोंकी ही आंखें छगती हैं क्योंकि अभी उनकी अक्क कच्ची है। बुद्धिमान् सादमी भएनी आंखें उसी

<sup>(</sup>१) स्वरूप शून्यमित्र समाधि-योग दर्शन । समाधिमें आत्माका अपना आप शून्यसा हो जाता है—वह नहीं जानता कि में क्या हू, कैसा हू और कहा हु।

<sup>(</sup>२) यथा नद्य स्थन्दमाना समुद्रेऽस्त गच्छन्ति० मुग्डक उपनिषत्। जैसे वेगवाली नदिया समुद्रमें मिली होती हैं वैसेही सब श्रात्मां परमात्मामें मिल जाते हैं। यथा शुद्धे शुद्ध मासिक्त ताहगेवभवति तथात्मा भवति,गौतम—ह्यान्दोग्प उपनिषत्। शुद्ध जलमें जैसे जल मिले वैसे ही श्रात्मा परमात्मामें मिलता है।

ज्योतिर्मय आनन्द्यन प्रेमास्पर्से खगाता है जिसकी आंखकी एक किरणसे सूर्य और चांद चमक रहे हैं (१)।

धातमा चहां नेस्त-स्वरूप शून्य भी होता है भीर हस्त-सत्ता-सम्पन्न भी। स्वरूपशून्य तो ऐसे कि वहां उसका कुछ पता ही नहीं और सत्तासम्पन्न इसलिये कि है यह उस में भीर कहीं गया नहीं। देखो, शहद दो मन छे छो भीर उसमें एक तोला सिरका डाल दो, प्रतीत यही होगा कि शहद ही है। क्योंकि दो मन शहदमें एक तोला सिरकेका क्या स्वाद आ सकता है? अच्छा, तो स्वाद छेकर यह सिद्ध हुभा कि यह मधु ही मधु है-इस अंशमे तो सिरका रूपसे शून्य है, पर यदि तोला जावे दो मन एक तोला सिद्ध होता है अतः उस रूपमे यह मौजूद है।

ऐ प्यारेकी याद करनेवाले ! तू अपनेको जीते जी नेस्त कर दे ताकि मुक्तको सरमदका स्थान मिले (२)। एक बार नहीं यदि मुक्ते १०० वार भी मारकर पैदा किया सावे तो तू उसीसं प्यार कर (३)।

<sup>(</sup>१) पादोऽम्पेहाभवत् पुन न्यजुर्वेद। उसकी एक ही नजर प्रकृतिपर पडी है।

<sup>(</sup>२) सरमद एक वडे उच श्रेगीके महात्मा हो गये है। यह त्रोरह्नजेवके राज्यकालमें फ़ारिस देशसे भारतमें श्राये थे। दाराशिकोह जो उपनिषदोका प्रेमी हुत्रा है इन महात्माका ही शिष्य था और इनकी ही कृपासे भक्त वना था। ईश्वरकी कृपा हुई तो सह्दय प्रेमियोंकी सेवामें सरमदकी स्वाडयात —किवता पेश करेंगे (लेखक)।

<sup>(</sup>३) कौपीतकी बाह्मणमें गाधा है यदि ते प्रथम आयुर्देशाम किंतेन-

## , बांसुरीका रुदेन

सुन, वियोगसे दुःश्री हुई बांसुरी क्या २ शिकायत कर रही है और कैसा दिल हिला देनेवाला ख्दन सुना रही है।

वेदरदीने जबसे मुक्ते थानन्दवनसे जुदा किया है, तबसे दुनियामें कुहराम मच गया है। कौन ऐसा है जिसने मेरा दिल्ला सोज रोना न सुना हो थीर उसे सुनकर खूनके थांसू न बहाये हों। जिसका हृदय वियोगके मारे पारा २-टुकड़े टुकड़े न हो गया हो वह मेरा अभिप्राय कैसे समक सकता है!

यदि मेरी दरद भरी दास्तां सुननी है तो पहले अपने दिलको किसी प्यारेके वियोगमें टुकड़े २ कर दो किर मेरे पास आवो तब मैं वताऊ'गी कि मेरी क्या हालत है।

मैंने अच्छे बुरे सभीके पास जाकर अपने रोने रोये पर किसीने भी ध्यान न दिया—सुना और सुनकर टाल दिया।

जिन्होंने खुना और ध्यान न दिया में उनको वहरा जानती हूं और जिन्होंने चिह्छाते देखा पर न जाना कि क्यो चिह्छा रही है मैंने समभ्य छिया कि वह अंधे हैं। मेरे रोनेके रहस्यको वह जान सकता है जो आत्माकी आवाजको खुनता है तथा

कुर्या ब्रह्मचर्यमेव चरेयम्-द्वितीय, तृतीयम् । भरद्वाज ऋषिसे प्रजापातिने पूछा कि यदि तुझे इससे भी अच्छे शरीर वार वार दू तो तू क्या अनुष्ठान करेगा <sup>2</sup> वोला कि, ब्रह्मचर्य प्यारेको मिलनेका उद्योग ।

पहचानता है। वास्तवमें मेरा रुद्दन भाटमाके रुद्दनसे जुदा नहीं है (१)।

में प्रेमकी आगको हवाके समान तेज करती हूं (२)।

जिस निर्मोदी—मुरदा—दिलमें यह आतिशेश्क (प्रेमकी आग) ही नहीं उसका दुनियामे कोई चजूद ही नहीं।

मुझे रोते सुन कई एक विद्वान कह दिया करते हैं कि वांसुरी एक भस्म कर देनेवाली आग है, यह ऐसी अजीव बीज है कि विषकी वेल भो है और विषका इलाज भी है (३), यह दिलकी तोड़नेवाली भी है और दिलवरसे मिलानेवाली भी (४)। वांसुरी

<sup>(</sup>१) वासुरीको आत्मा मान लो और फिर स्थाल करो कि इस गढ चातका क्या रहस्य है।

<sup>(</sup>२) हवा चलनेसे त्राग तेज हो जाती है इसी प्रकार वासुरीका गाना सुननेसे प्रभु-भक्तिमें उत्तरोत्तर मन मन्न होने लगता है। गन्धवंवेदमें लिखा है कि वादनान्नर्तनाट्गानाच निश्रेयसम—नाचने, गाने, वजानेसे प्रेमकी रग फडक उटती है ग्रोर वह मुक्ति—पथपर चल पडता है—देविष नारद सदा वीणा वजाते तथा श्रीकृष्ण वासुरीको त्रथरोंसे चिपटाये रहते थे। मुक्ति-मार्गका प्रदर्शक मामवेद गायनकलाका त्रादिभवन है।

<sup>(</sup>३) विषका प्रभाव शरीरपर शोषण-कर्मके समान है—बासुरीका रोना भी प्यारेकी याद टिलाकर चिन्तासागरमें डाल देता है जिससे शरीर चिन्ता-चग हुम्रा स्खने और निवल होने लगता है। विषका इलाज ऐसे है कि जिसको प्रकृति-पक्रमें पडे प्रमाद स्भा रहा हो ऐसे प्रमादी पुरुषके प्रमादिवप-दोपको हटा प्यारेकी यादका अमृत-जल छिडकती है।

<sup>(</sup>४) ससारसे हटाती त्रीर ईश्वरसे मिलाती है।

हो जिन्दगीको सम्पूर्ण कर देती है और यही है जो मजनूंकासा आसक्त—चना देती है।

जो लोग कच्चे हैं पह पर्झोंका हाल क्या जाने (१)।

पे पारे! उठ और भपने बन्द तोड—बन्धन ढोळे कर, तू कवतक सोने-चांदीको चमकको चकाचौंधमें रहेगा। (२)।

लोभ बहुत बुरी चीज है। लोमीकी आंख एक ऐसा मागर है जो कभी नहीं भरता। छोटासा मनुष्यका क्रुजा थोड़ेंसे जलसे भर जाना चाहिये। यदि सीवी सब्र न करे तो क्या कभी मोतीसे भरी जा सकतो है। नहीं, फिर क्यों नहीं मेरी तरह थोडीसी वायुवर सन्तुष्ट रहते (३)।

<sup>(</sup>१) त्राठ दस वर्षके बच्चे क्या जानें, िक नवीढा सुन्दरी क्या त्रानन्द देती है, मूर्खोंको क्यापता िक ज्ञानसेक्या लाभ होता है ! उसको वही जान सकता है जो उसके जैसा पक्का हो। नवयुवक पुरुष ही युवर्ताका प्रेमपाल है त्रीर ज्ञानी महात्मा ही ज्ञानका रचक है। वासुरीको भी वही जानता है जिसने उसकी तरह कलेजा छलनी करा लिया है। उपनिषत्में कहा है—न साम्पर्य प्रतिभाति वाल-वित्तमोहेन मूदम। उस हालत को सोने-चादीसे खेलनेवाला नादान वालक-क्या जाने। त्रार्थात् नहीं जान सकता।

<sup>(</sup>२) उत्तिष्ठत जाम्रत प्राप्य वरानिबोधत ॰ — उपनिषत्। उठो, जागो और जानकार महात्मात्रोकी धारणमें जावो —यह मार्ग सो रहनेका नहीं है। जो सोया वह खोया।

<sup>(</sup>३) बासुनिके किंद्रोमें कोई जानकर वायु दे तो उससे प्रसन्न हो अपने सारे राज-गाने-तराने-सुना देती है। यदि सन्तोष करो तो तुम्हे भी प्यारेके प्यारे अधरोंसे चिपटनेका सौभाग्य पाप्त हो।

में जब प्यारेके हाथों में अपने आपको सुपुर्द कर देती हूं तो वह प्रेममें मग्न हो मेरे सुंहसे मुंह लगाता है और कुछ प्रेम-भरी गरम गरम सास मेरे कानोंपर छोड़ता है। गोथा वह आप बीतो कहता है और मुक्से कहलानकी चेष्टा करता है। बस, मैं उसके हृदयकी बात जान जाती हूं और अपनी व्यथा साथ मिलाकर जोर-जोरसे छोगों को सुनाती हूं (१)।

जो जिसकी जबान जानता है वही उसके पास रहना, मिलना और बेठना पसन्द करता है, दूसरेको क्या ! (२)

जब बुलबुलोंका प्यारा दिलबर—'फूल'—बागसे चला गया तो क्या घह चुप पड़ी रहेगी ? नहीं, वह वियोगमें विह्नल हो उठेंगी। यदि ख़िजा भावे तो उससे दिलका भेद न देगी। ख़िजा-से न बोलकर इधर-उधर दौड़ती हैं मानो फूलकी तलाशमें मजनू हो रही हैं (३)।

<sup>(1)</sup> मा कर्मफल हेतुर्मू.—गीता। तू ऐसा न हो कि तुमको जवरदस्ती कर्मका फल भोगना पडे। निष्काम कर्म करनेसे ही यह हो सकता है। जो लोग निष्काम कर्म करते हुए अपनेको ईश्वरके सुपुर्द कर देते हैं वही उसके रहस्थोको जान सकते हैं।

<sup>(</sup>२) कुनद हमजिन्स वाहम जिन्स परवाज, कवृतर वा कवृतर बाज वा वाज। हरएक अपने संमानवालोंके संग ही उडता ही रहता है—कवृतर कवृतरोंके साथ और वाज वाजोंके साथ।

<sup>(</sup>३.) ज्ञानी जब समाधिमें परमात्मांकी न्यापकता देखता है तो विह्नल हो इबर-उधर तलाश करनेके लिये जुरें २ की पढताल करता है।

प्रेमपात्र तो सदा जीते रहनेवाला है भीर प्रेम करनेवाला मृत्युका अधिकारो है क्योंकि उसके जीवनका पर्दा जबतक न हुटे प्यारे चेहरेका दिखलायी देना असम्मव है। प्रेमीका तो एक मात्र प्रेम ही सहायक है ? सिवा प्रेमके जिसके कि वह पीछे फिर रहा है प्रेमी वैचारेका और कौन है ? सच है, इस चेपरोवाल गरीव पक्षीका, सर्वस्व यही है। प्रेम यह चाहता है कि द्र्ण देखकर ही सन्तुष्ट न हो जाओ विक हृद्यको साफ करो और वहांपर देखों क्योंकि जिस द्र्णमें 'जान' के (१ दर्शन नहीं वह गन्द है जो विषयोंके पत्तोंसे ठका हुआ है।

जितना द्र्पण निर्मल—जङ्ग आदिसे रहित होगा उतना ही प्यारेके दोदार जल्दी और सहीह दिखला सकेगा। बस, तुभ्कको चाहिये कि प्यारी मनमोहिनी मूरत देखनेके लिये अपने दिल-द्र्पणको साफ कर (२)।

<sup>(</sup>१) जानके बिना शरीर नहीं ठहर सकता और दिलके विना आत्मा आरे कहीं नहीं वैठ सकती। इसी भावको उपनिषत्ने कहा है फि अगु- ष्ठमात्र पुरुप'—आत्मा अगूठे बराबर जगह चाहती है, पर यह जगह दिल ही है।

दिलका हुजरा साफ कर जानाके आनेके किये
 ध्यान गैरोंका हटा हस्ती मिटानेके लिये।

<sup>(</sup>२) नाविरतो दुश्चरितात्राशान्तो चानमाहित ० उपानिषत् । जो दुराचार से बाज नहीं ग्राया, जिसने चज्जलता नहीं छोडी वह उसको नहीं पा सकता ।

# परम पुरुषार्थ

ईश्वरने परिश्रमका फल मीठा बनाया है और भालस्पमें पेला कटुं फल लगाया है कि जिसे विषसे घुरा समक्ष्ता चाहिये। परिश्रमी लोग तरह २ के कष्ट उठाकर तथा व्रत और नियमोंका तपोमय महा कठिन अनुष्ठानकर स्वर्ग-सुखमय स्थानको पाते हैं और आलसी लोग अपने आलस्यमें पड़े २ वहीं नरक-कुएड खुदवा लेते हैं। हदीसमें ठीक कहा है कि स्वर्ग छिपाया गया है और नरक विषय वासनासे ढांपा गया है (१)।

पुरुवार्धका बृक्ष ऐसा है कि वह झागके जलसे सींबा जारर फल देता है अर्थात् ज्यों २ किनतासे कार्य किया जावे त्यों २ अच्छा और शीघ्र फलदायक होता है। कुरानमें कहा है कि यदि तुक्तमें राईके दाने वरादर भी सबा पुरुवार्थ होगा नो तुहै अमृत-जलमें स्नान कराया जावेगा।

उसका दिल देखो जो दिन-रात पुरुषार्थ कर रहा है और अपने प्रवल प्रयक्तसे सुखमय भूमिके नजदीक होता जा रहा है

<sup>(</sup>१) हिरएयथेन पात्रेण मत्यसापिहित मुखम् यजुर्वेद । सत्यस्वरूप ग्रानन्दकन्द भगवान्का चेहरा चम-चमाते हुए धातुग्रोंसे उपा हुआ है । इस नाचीज इतनी शक्ति नहीं रखते कि उद्धलकर वहातक पहुंच सकें । है भगवन्, ग्राप ही ग्रपने चेहरेसे यह पदौं उतारो भौर हमें उस स्वरूपके दर्शनका सीभाग्य प्रदान करों ।

और उसको भी देखों जो आलसी हो विषय-काचड़से निकलने-का यस नहीं करता।

तूने ईसाको छोड़ दिया और गन्ना पकड़ लिया (१)। यदि
तू ईसाको पकड़ता तो तुझे ब्रह्म-विद्याके रहस्य ज्ञात हो जाते
और तेरा चेड़ा पार हो जाता; पर तू तो गन्नेपर मस्त है। क्या तू
नही जानता कि गन्नोंका संग विद्वानोंको भी गन्ना चना देता है?
और तू जो पहलेसे हो गन्ना है गन्नेसे भी बदतर हो जायगा?
उठ और गन्नेको छोड़कर ईसाको पकड़। यदि तुक्षे दया ही
करना है तो गन्नेपर क्यों करता है, ईसापर कर! तू मनपर द्या
न कर विक बुद्धिपर कर, क्योंकि मनपर की गयी द्या उद्दर्खता
पैदा करती है और बुद्धिपर की गयी ज्ञानकी गंगा बहाती है (२)।

अगर तू सुखका भाग्डार चाहता है तो अपने लिरपर रंज, कच्ट, पुरुषार्थका भारी पत्थर उठा क्योंकि विना रंज उठाये खजाना नहीं हाथ आता (३)।

<sup>(</sup>१) ज्ञानका उपटेश टे विपय-पकसे निकालनेवाला ग्रोर परमप्रभुका प्यार करनेवाला महात्मा मार्ग-दर्शक गुरु ही ईसाका ग्रथं है ग्रोर ज्ञान-शून्य, मैला खानेवाला, ग्रोर जो पास ग्राये उसीपर दुलत्ती भाडनेवाला दुश्चरित्र ही गधा कहा गया है, सो तुम महात्माकी छोड दुरात्माको ग्रुरु मत वनावो।

<sup>(</sup>२) बुद्धि ही ईसा है। वह जिधर जाती है,सदुपदेशकी गगा वहाती है श्रीर मन ही गधा है, जो इसको आगे करता है, दुलित्तया ही खाता है।

<sup>(</sup>३) दैव निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या—भाग्यको पाव-तले द्वा लो श्रीर भरसक पुरुषार्थ करो।

मुस्तफ़ा—मुहम्मद कहते हैं कि—यदि मैं मनके विरुद्ध बोलूं तो पहलवानोंका जिगर ख़ून होकर निकल जाये तथा उनका जीना कठिन हो जाये (१)।

ईश्वरने जब आदमको उपदेश दिया कि-कर्रम्ना बनी आदमा; यानी हमने मानव-सन्तानको तरह २ के पुरस्कारोसे पुरस्कृत किया है (२)।

ऐ मनुष्य! जब तुझमे अक्छ भी है, हाथ-पैर भी हैं और दिलोजिगर भी हैं तो तू क्यों नहीं पुरुषार्थ करता और प्रभुके पास जानेका यह करता (३)?

ईश्वरके प्यारे इस मार्गका महत्व जानते हैं। ससारी तो

<sup>(</sup>१) मनको पापसे हटाना ऐसा है जैसे मस्त हाथीको वनमें चरनेसे पकड छेना। यह क्या कोई सरल काम है 2 नहीं, इसमें वडेसे वड योद्धा शक्ति खरच करके भी नाकामयाव होते है और कई एक महावली तो इस हाथीके पाव-तछे रीटे जाकर जीवन ग्रन्त करा छेते हैं। गीतामें ग्रर्जुन जैसे महारथीं भी मनके सम्बन्धेंम कह गये कि 'तस्याह निग्रह मन्ये वायो रिव सुदुष्करम्।' उसका वगमें करना ऐसा है जैसे प्रचएड वायुके वेगको रोकना।

<sup>(</sup>२) सहस्र यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसि—सामवेद । जिस दानीने हजारों नहीं वित्क उससे जियादह दान किये है ।

<sup>(3)</sup> योऽविदित्वा स्माल्लोकात्प्रैति स कृपण त्र्रथ विदित्वा स ब्राह्मण -कान्टोग्य उपनिषत्। जो उसको न पाकर यहासे जाता है वह सब कुछ होनेपर भी कृपण है। जो जानकर यहासे उठता है वह प्रभुका प्यारा होता है।

इससे दूर रहते हैं। प्रेमियोंने जब इस मार्गपर कदम रक्का तो गांद्र अन्धकार जानकर 'तप' का दीपक अपने हाधमें ले लिया (१)। यदि वह लोग जो तपश्चर्यामें आयु व्यतीत करते रहे हैं तपमें आनन्दका अनुभव न करते होते तो क्योंकर इतने चिरकालतक जंगलोंकी ख़ाक छानते।

निष्काम भावसे देना एकमात्र प्रभुका ही काम है (२) और वेगरज होकर करना सिवा प्यारेके प्यारेके और किसीका काम नहीं।

हज़रत मुखाने पया ही अच्छा कहा है कि — यह संसार प्रमशान-भूषि है (३)। तुको चाहिये कि तू तपस्वी बनकर अपने तन-मनको ईश्वरकी प्राप्तिमें छगा दे।

<sup>(</sup>१) यदिन्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति—उप । जो जिसको चाहते हुए ब्रह्मचर्य-प्रतका श्रव्रष्ठान करते हैं (तपो ब्रह्म इति व्यजाना—तैत्तिरीय उप ०) उसने तपको सबसे श्रव्छा साधन जाना ।

<sup>(</sup>२) ईश्वर जो देता है तो किसी परिवर्तनके ख्यालसे नहीं देता है। वह इस विचारसे नहीं दे रहा है कि मेरे दानको छेकर यह लोग मुफे भी कुछ देंगे। कहा है, आप कामस्य का स्पृहा—जिसको हर तरहके मुख प्राप्त है, उसकी किससे स्पृहा हो सकती है!

<sup>(</sup>३) इमशानमें मुरदे-जिनमें आत्मा नहीं होती वही लोग रहते हैं इसी प्रकार ससारके भोग-विलासमें वहीं लोग मस्त रहते हैं जो आत्मिक आत्तियोंसे रहित होते हैं।

जय तू उधर जावे तो चुपचाप होकर रह (१) और जो कुछ उस मार्गके यात्री उपदेश हैं, उसे ध्यानसे छुन। इस प्रकार कुछ कालतक जब सुनने सुनते परिपक्त मित हो जावे तो फिर मागेको चल। यहो पहले सुनते हैं और बादमें योलना शुक्त यहते हैं।

अगर तू पेटको भरा रखे तो ई श्वरका प्रेम किसमें रखेगा ?

अन किया कर और फाका करके ईश्वरका प्रेम भरा कर। आत्माकवी वच्चेको मायाक्रवी राक्षसी दूध मत विला, बिक जा इसे
किसो देवीको पवित्र गोदमें विटा ला। क्या तू नहीं देखता कि
तेरा मन ईश्वरकी तरफ नहीं चलता ? यह और कुछ नहीं उसी
दूधके पीनेका परिणाम है। अब भी तो तू कोशिश करके
अधिविद्याका समृत दुग्ध पिलाना आरम्भ कर, क्योंकि बहुत
सम्भव है कि ईश्वर तेरे इस प्रयत्नसे प्रसन्न हो जावे और अपने
दरवारमें सान दे देवे (२)।

अद तु जोरको छोड़ नम्रता इष्तयार कर-अपने रकका

<sup>(</sup>१) मीन धारण करनेसे वटा लाभ तो यह है कि उसकी वाक्शिक्त एक-त्रित होती रहती तथा बलवती हो जाती है, दूसरा लाभ यह कि कुछ भी न कर बहुत कुछ सुनना मिलता है। चाहिये यही कि जिस विषयको न जानता हो उसमें चुप हो रहे।

<sup>(</sup>२) मायाराचसीका दूध-ससारके विषय-विकार ही है। इनमें आत्माको लगाना ही ईश्वरसे विमुख होना है। ब्रह्मविद्या ही एक ऐसी पवित्र देवी है कि जिसके ज्ञानरूप दूधमें ईश्वरतक पहुंचा देनेकी योग्यता है।

अभिमान मतकर, बहिक ईश्वरके आगे अपनी नम्नता दिखाता हुआ रोया कर क्योंकि यदि तू ऐसा करेगा तो द्याके सागरमें एक तूफान पैरा होगा जिससे तुफको मोती और हीरे मिलेंगे (१)।

जब यह कर चुको तो तुझको उपासनाकी तरफ कदम उठाना , चाहिये।

# बन्दगीमें है अबदकी जिन्दगी वन्दगी (२ )

जब ईश्वरकी दया होती है तभी मनुष्यका मन भक्तिमें लगता है। जो यह समभ ले कि चाहे मैं धनपति हूं अधवा निर्धन हूं, हर हालतमें हूं तो उसीकी प्रजा, वह उसपर फिर ऐसे जलता है जैसे दीपकपर परवाना।

<sup>(</sup>१) यो यदिच्छिति तस्यतत् उप॰। वह एक ऐसा सागर है जहा जो जिस वस्तुकी इच्छा करे उसको वही वस्तु मिल सकती है। समुद्रमें मोती और रल होते हैं पर वह जड प्रकृतिके विकार होनेसे किस कामके! असली मोती तो ब्रह्म-सागरमें हैं जिनको पाकर भक्त निहाल हो जाता है। प्यारा जब अपनी प्यारी अगुलीसे बुलाता है तो इसीको मोती जानना चाहिये, जब मनमोहिनी छिव दिखाता है तो यही रलकी प्राप्ति समफनी चाहिये, और जिस समय वह मारे प्रेमके छातीसे लगा छेता है तो इसिको हीरा मानना चाहिये। प्यारे! क्या यह रल और हीरे चाहते हो है हा, तो प्रयल करो।

<sup>(</sup>२) वन्दना या उपासना एक ऐसा फल पेदा करती है जिसे अमृतपद कहना चाहिये। विद्ययाऽमृतमश्रुते—यजुर्वेद । ज्ञानसे अमृतको पाते हैं। इस फलको वही पचा सकता है जो ज्ञानी हो।

ऐ दिल ! तू उस जगह जाकर विश्राम ले जहां किसी प्रकारकी आपदा नहीं बल्कि सुख ही सुख है।

ऐ दिल! तूने अभीतक तो संसारके धन्दोंमें लगे रहकर तनको खूब प्रसनन किया अब कुछ देरके लिये इस गरीब आत्मापर दया कर और इसे भी चैनसे कुछ बा पी लेने दे।

ईश्वरने कहा है कि संसारका हुनर वच्चोंके खेलसे भी व यहतर है (१)।

ऐ इन्सान, जब यह तेरा मन असन्मार्गपर चले तब तू इस-का विरोध कर (२)।

जहां द्रद होता है द्वा वही पहुंचती है। इसी प्रकार जो कष्टातुर हो प्रभुकी याद करता है, प्यारेका प्रेमभरा हाथ उसपर जा पहुंचता है, उसपर द्याकी द्रष्टि हो जाती है। जहां मुश्किल है, वहां मुश्किलकुशा भी है, क्योंकि जहां निचाई या गड्ढा होता है पानी वहीं जा पहुंचता है। जबतक कि अपने

<sup>(</sup>१) ऋष्यात्म विद्या विद्यानाम्—गीता । विद्यात्रोमें सबसे ऋच्छी विद्या ऋष्यात्म विद्या है। इसके इलावा सब बच्चोंका खेल ! भाई ! रास्ता वही ठीक है, जिसपर चलनेसे यार मिले, वह क्या रास्ता जो भटकाता फिरे ।

<sup>(</sup>२) विपच्चवाधने प्रतिपच्चभावनम्—योगदर्शन । जब मनपर पापका रङ्ग चढने लगे तभी प्रतिपच्चकी भावना करो अर्थात् यह सोचो कि यह मेरा कमें ऐसा ही है कि जिससे में तुल्योऽहश्च वृत्तेन—थूक चाटनेवाले कुत्तेके समान हो रहा हू ।

प्रेममें बड्चेके समान न बन जाय, तबतक स्तनोंसे दूध जारी नहीं हो सकता।

जगर तू ईश्वरसे मिलना चाहता है तो देख, खह काला सोहा पहले बेनूर था लेकिन अब आगमें पड़कर बिद्कुल आग-सा चमकने लगता है (१)। भरे मूर्फ ! तू इस प्रकारसे कबतक हरेगा और चमगावड़ बनेगा ! भागना छोड़, भय मत कर क्योंकि बह तोवासे प्रसन्न हो जाता है (२)।

सच तो यह है कि जिसने उसके मिलनेकी कोशिश की वह भवश्य उसे पाके छोड़ा।

वच्चा जव बिगड़ना है, तो माता उसको मारकर द्रह देतो है लेकिन बच्चा मातासे मार खाकर माताकी कमर पकड़ होता है। पेसा हरगिज नहीं करता कि उसने मार खाकर बिसी औरकी सहायता की इच्छा करे या उसके पास आहे। ये मनुष्य! जब तू बच्चोंकी यह दशा देखता है कि माताको

<sup>(</sup>१) इसी उदाहरणको वेदान्तकी श्रानेक पुस्तकों में दिया गया है। भाष इसका यह है कि यदि चाहनेवाला सच्ची प्रीति रखता है तो उसे लोहेके समान भागमें कूद पडना चाहिये। उपनिषत्में कहा है कि 'ब्रधविद ब्रह्मैंव भवाति' श्रायांत् ब्रह्मका जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है। इस रहस्पको श्राच्छी तरह जानना चाहो तो छान्दोग्य उपनिषत्का श्रोतकेतु सवाद पढो।

<sup>(</sup>२) सचे दिलसे निवृत्त हो जानेको ही प्रायश्चित्त कहना नाहिये। सुनहका भूला यदि शामको घर आ जाने तो खुश न होगा। पर जो प्रतिज्ञा करके फिर भी पापाचरण नहीं छोडता वह दर्गडनीय ही है।

छोड़ किसी भन्यका सहारा नहीं छेते तो तू वर्ष्योंसे श्री गिर गया है जो ईश्वरको छोड़ किसी भन्यसे सहायता चाहता है। जरा सोच, कि क्या कोई पैसा रक्षक या स्थान है जो ईश्वरके मुलाजिमको छिपा सके या सुरक्षित रख सके।

जब भी तेरा मन किसी विषयमें फंसना चाहे तो तुभको चाहिये कि उसी समय परमात्मासे प्रार्थना करो,—

हे त्रिभुवन जगदीश्वर! आप हमारे सद कर्मों को मछी भांति जानते हैं। आपके द्वारको छोड़कर हम किसका सहारा छे! कौन है जिससे जाकर अपने हार्दिक भाष कहें! तेरी हवा हो तो हम सुपथ-गामी हो सकते हैं अन्यथा और कीन मार्ग है! प्रभो! इया करो और हमें पाप-गतमें गिरनेसे बखाओं (१)!

#### सरसंग

यदि तू सोच-समभ रखता है तो मुर्की की संगतिसे भाग जा। क्या नहीं सुना कि हज़रत मसीह मुर्की की सभासे उनका साथ छोड़ भाग पड़े थे? मुर्की की संगति विपत्तिका बड़ा भाएडार है और यह ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज ही नहीं हो सकता।

<sup>(</sup>१) अपने नय सुयथाराये अस्मान्०--यजुर्वेदके इस मन्त्रमें कही गयी प्रार्थना इससे अचरका मिलती है।

<sup>(</sup>१) ब्रह्मापित नर न रजयाति—भृतृशातक। ब्रह्म भी मूर्खको राहेरास्त-पर नहीं का सकता। श्राद्शे मूर्खका वर्णन है।

जिसपर ईश्वरका वज्र गिरना होता है वह अक्ल खो बैठना है यानी मूर्ख हो जाता है (१)। इसीलिये जो ईश्वरके वज्रसे बचना चाहे उसे चाहिये कि इन मूर्खों से बचे, भागे और पृथक् रहे।

जिस दिलमें मूर्खताका रोग होता है उससे सत्यासत्यकी परीक्षा नहीं हो सकती। पर कानके रोगीके समान वह सवको मूर्ख, बुरा और पापी ही समका करता है।

सबसे वड़ा मूर्ख वह है जो सब विद्याओं का पिएडत होकर भी आत्मज्ञानसे शून्य है अर्थात् यह नहीं जानता कि मैं कीन हूं और कहांसे आया हूं (२)।

यह मूर्छ और वस्तुओंकी कीमत तो जानते हैं पर इनका अपने तन, मन और आत्माकी कीमत मालूम नहीं।

जो विषयमें छतपत है और परमार्थसे बेख़बर है उसका भूर्ष ही जानना चाहिये।

जो हब्लोसकी तरह चाहे कितना ही बुढ़ा, जमाना-शनास हो यदि वह अभिमानी है तो वह निश्चय ही मूर्ख है।

मूर्ख यदि किसी गुणको भी छे छेगा तो वह अवगुण ही हो

<sup>(</sup>१) विनामकाले विपरीतबुद्धि '-चाणक्य । जिसका नाश होनेको है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है अर्थात अक्ल मारी जाती है।

<sup>(</sup>२) इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति नो चेदवेदीर्महती विनष्टि • — केन उप । इस मतुष्यतनको पाकर यदि त्रात्माको जान । लिया तब तो ठीक, पर यदि न जाना तो वडा भारी टोटा सहना होगा, — = ४ लाखका चक्र घमना होगा।

जायगा (१)। अगर कोई दुर्ख्यात्त्र धर्मको जाने या उसका उप-देश करे तो वह धर्म भी पाप हो जाता है।

देख, यह जो तेरा कान पकड़कर दुखोंकी तरफ घसीटता है इसको शैतान समक्ष (२)।

जो लोग विद्वान् होते हैं उनको दीपक जानना चाहिये और सदा उनके प्रकाशरूपी उपरेशसे लाम उठाना चाहिये।

देखो, दीपक प्रकाश करता है। उसमें अन्धकार कहीं नहीं। दीपकने अपना स्वार्थ छोड प्रकाशित अग्निको अपने सिरपर धर रखा है और जल २ कर उसमें लीन हुआ जाता है। विद्वान् भी ऐसा ही होता है।

कीवा विद्यापर मुंह मारता भीर खुश होता है तथा मुर्ग खंगारको स्वादिष्ठ सम्भ खाता है, पर यह मूर्ख हैं इसीलिये मलको व्यमृत समझकर ट्रंट २ कर पड़ते हैं पर जो विद्वान होते

<sup>(</sup>१) ग्रास्वाद्यतोया ममुद्रमामाद्य भवन्यपेया—नीति । मधुर जलवाली निदया समुद्रकी संगतिसे पीने योग्य नहीं रहतीं । हजरत मनसूरके 'ग्रमान्त्रह ब्रह्मास्मि' जैसे विद्वद्गम्य महावाक्यको जब मिश्रके राजा फिरऊनने छे लिया तो कैमी वेटरदोसे पीटा गया, नर्गमहके हाथों हिरएयकशिपुने किमी मुहकी खायां।

<sup>(</sup>२) ग्रय केन प्रयुक्तोऽय पाप चर्गत पृरुप ग्रानेच्छन्नपि वार्णोय यलादिव नियोजित । काम एप क्रोध एप०—गीता । यह मन किसकी चालोमें ग्राकर पाप करने चल पड़ता है जब कि यह स्वय न चाहता हुग्रा किसी बल-वान्से लगाया जाता है। वहीं काम है ग्रीर क्रोध है जो जवरदस्ती मनको पापमें लगाता है।

हें वह इन चीजोंपर—अशुद्ध भीर अपवित्र मागेपर—दिख नहीं कगाते।

वही विद्वान् है जो शेतानके कांसेमें नहीं भाषा भीर उसके जाळमें नहीं फसा।

ळाळ २ छळकती हुई शाराव, हीरे जवाहरात और सुन्दर स्त्रीकी यन्त् २ मुस्कुराहट, इंसर्जेसी चाल तथा नयनोंके तीर इत्यादि होतानके जालके धागे हैं। जो इनसे बचता मौर ईश्वरको चाहता है उसी विद्वान्की संगति करनी चाहिये (१)।

### वेदान्त

माधाके गङ्देमें पढ़े हुए लोग अपना-प्रतिविम्स देख देखकर हैरान होते हैं। वह समभते हैं कि प्रतिविम्य ही हम हैं पर उनको यह पता नहीं कि अस्ळ अस्ल हो है और नयल नकल हो।

ऐ मनुष्य! तू कवतक प्रतिविश्य गिरता रहेगा और मूर्कता-वश अपने आपको कुछका कुछ समक्षता रहेगा। प्या तुक्षको पता नहीं कि प्रतिविश्व गिरनेवाला बहुत टोटेमें रहता है—शेर करगोशके कहनेसे प्रतिविश्व गिरा था तो कुपमें मरा था। यह आत्मा भी शेर हैं इसको भी मनद्भी खरगोशके कहनेसे मायाके मिथ्या कुपमें नहीं गिरना चाहिये।

जो लोग अपने आपको देखनेके लिये अपनेसे मिन्न किसी

<sup>(</sup>१) इमा रमा सरया सरया सत्यां नहीं ह्या तम्भनीया मनुष्ये.०—कठ उप॰ । ये सूबस्रत क्रिया जो मनुष्योंका नहीं मिल सकतीं तू इनको छे, पर ईश्वरको मत बाह । विशेष देखों उपनिषत्में ।

द्र्पणको पसन्द किया करते हैं वह सचमुच भूल करते हैं। इस-बिये कि उनके द्र्पणासक होनेपर कष्ट पैदा होता है। जब द्र्पण देखते हैं तभी प्रतीत होता है कि हम दुर्बल हो गया अथवा रोगी जान पड़ते हैं। जो द्र्पण शरीरपर पेसा भयंकर प्रभाव डालता है कि भले चंगेको बीमार और दुर्बल बना देता है ऐसे निर्वल-कर्त्ताको मित्र बनाकर सिवा दुःख और कप्टके और क्या हाध भावेगा !

दोस्तो! बस्लबोनी खीफार करो, सदा वास्तबिक वार्तो-पर दृष्टि रवनी चाहिये भीर इस प्रतिविम्बकी दिकावटको जो तुम्हारी भादतमें घूल गयी है छोड़ देना चाहिये। सोचो, ता भक्स या प्रतिविम्ध देखनेके कारण भक्स ही सक्स दिखायी देते हैं थीर शस्त्रकी भोर दूष्टि नहीं होती । संसारमें जितनी सौन्दर्य-सम्पन्न वस्तुए हैं, वह समकी सय दर्पण हैं उनमें जो खूबस्रती दिखायी देती है वह उसकी है जो इन दर्पणों को देख रहा था। नियम है कि दर्पणकी अपनी ख़बसूरती कुछ महीं होती वह तो एक रिक्त यस्तु है जिसमें सिवा उसके और कुछ है ही नहीं। दर्पणोंके सामने कीन खड़ा है जिसका सुन्दर मुखड़ा इन तरह २ के द्र्पणों में दिखायी देता है, तो निश्चय ज्ञानो कि सिवा परमे-श्वरके मौर कोई महीं जो हर वस्तु—दर्पणका साक्षात्कार कर रहा हो (१)।

<sup>(</sup>१ साची चेता केवलो निर्गुयाध-उपनिषत् । वह प्रमु सब बस्तुमात्रका साची है, चेतन है, खालिस एक है और निर्गुय है।

जब सब वस्तुओं को ख़ूबस्रती वास्तवमें ईश्वरकी है तो उसको छोड़ इन प्राकृतिक दर्पणोपर क्यों लडू हो रहे हो? तुम्हें चाहिये कि उसी एकको खीकार कर लो और अनेकतासे मुंह मोड़लो।

यह विभिन्न प्रकारकी रंग विश्गी सुष्टि ही अनेकता है, और एक प्रभु हो अद्वैन निरञ्जन है।

द्र्णकी नक़ली ख़ूबसुरतीपर मर मिटनेवालो ! तुम कबतक उस अस्ली चात्रोंसे गुमराह बने रहोगे और ईश्वरके वजाय शोशोंपर कबतक मस्त रहोगे ? मेरे मित्र ! अगर तू देखनेकी शक्ति रखता है तो तू जिधर भी देखे वही वह है—उसके सिवा और है ही कीन ? (१)।

विद्वानोंका कथन है कि ईश्वरमें किसी किसमका द्वापाय नहीं, वह केवल एक है। न तो उसके ऐसा कोई है और न उससे बढ़कर ही है और नउसके विरुद्ध कोई वस्तु हो है (२)।

अगर तू आदमीको देखे तो तुभः इसीमे सब कुछ दिखायो देवे पर चाहिये यह कि तू जो इसे देखे तो शैतानकी नज़रसे न देखे बिक देवताओं की दृष्टिसे देखे। जब तू उस नज़रसे देखेगा

<sup>(</sup>१) नेह नानास्ति किञ्चेन—उपनिषत्। यहापर कई नहीं है क्योंकि वह सर्वथा एक है। नान्यांकिञ्चन मिषत् ग्रीर—कोई नहीं जो उसके होते दम मार सके।

<sup>(</sup>२) इसी ऋद्वैत भावको हमारे वेदान्ती सजन सर्वभेद शून्यके नामसे कहा करते हैं अर्थात् इश्वर, सजातीय विजातीय ऋौर स्वगत् भेदशुन्य है।

तो यह भाव और ख़ाक नहीं मालूम होगा, विक सरासर ईश्वरीय प्रकाश।

वादमको जो देवताओंने नमस्कार किया तो प्रकृति-विकार समभक्तर नहीं किया अपितु यह जानकर कि इसमें जो आतमा है सो ईश्वरकी प्रेरित हुई है इस कारण उन्होंने नमस्कार किया। वरन् कभी फ़रिश्ते सिर न भुकाते और न ईश्वर उनको ऐसा करनेकी आज्ञा ही देता।

जा तू ग़ेर-ईश्वरसे विन्न वस्तुको मीजूद मानता है तो वह अद्वेत और एकताका माननेवाला कहा जा सकता है। या तो तुक्षे ईश्वर ही दिखायी देना चाहिये या फिर संसार—

> हम ख़दाख्वाही व हम दुनियाए दूं इ ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनूं

तू दुनियां भी चाहता है और ईश्वरको भी। तेरा यह इरादा सिवा पागलपनके और कुछ भी नहीं।

बरे ! तू दिलकी आंखसे तो देख ! है मह एक ही या नहीं ! अरे भाई ! सूरतका बनानेवाला वेसूरतको पसन्द करता है. लेकिन तू ऐसा सूरतपसन्द है कि उसकी भी सूरत देखना चाहता है। ग़ीरसे देखे तो न तू है, न मैं हूं और न यह संसार ही है। यदि है तो वही एक सत्ता ईश्वरकी और कुछ नहीं।

जैसे एक सूर्यका अनेक वस्तुओं पर प्रकाश है ऐसे ही अनेक शरीरों और पदार्थी पर ईश्वरका विम्ब पड रहा है और एक अनेकसा दृष्टिगोचर हो रहा है।

#### तीर्थ

कानीके लिये कानपुञ्ज परमेशवर तीर्ध है। बुद्धिमानके लिये बुद्धितत्व ही परम तीर्थ है। धनी पुरुषके लिये सोना भीर खांदी तथा रक्त भीर जवाहरात ही तीर्थस्थान हैं।

जो लोग स्रतपरस्त या चेहरेके इच्छुक हैं उनका यदि कोई तीर्ध है तो सुन्दरीका सुन्दर मुखडा।

दिल रक्षनेवालोंका दिल ही सर्वस्व है। मूर्कों, मविद्वानों भौर असभ्योंका तीर्ध-स्थान मूर्कता, अविद्या भौर मसभ्यता है। कर्म-निर्होका चैतदार एकमात्र कर्मकाण्ड है। भालसी स्रोग

यदि किसीको तीर्थ समक्षकर पूजते हैं तो वह है भालस्य।

पापियोंका इष्टरेव पापतीर्थ है।

धर्मातमा सजानीका यदि कोई तारणहार स्थान है तो वह धर्मभूमिका महातीर्ध है।

प्रेमियोंको प्रेममय यनानेवाला प्रेम ही पवित्र तीर्थ-स्थान है।
भूठोंका शैतान ही एकमात्र गुरु है और मकारोंकी विहारसाली यदि कोई है तो वह दुनिया।

योगीका बेड़ा पार करना यह योगका ही काम है।

#### पांचवां खराड

りゅうかん

### सुभाषित

हरकसे को दूर मांद अज अस्ले ख्वेश वाज जोयद रोज़गारे वस्ले ख्वेश। ?।

अहिन्द्रिक्त वार्थ—हर कोई जब अपने मूलकारणसे जुदा हो किन्द्रिक्त जाता है तो उसे वार २ याद करके मिलना या प्राप्त करना चाहा करता है। दिन-रात उसकी यही इच्छा होती है

कि वह किसी प्रकार वहां पहुंचे।

आतिशे इक्कस्त कान्दर नै फुताद जोशिशे इक्कस्त कान्दर मै फुताद। २।

भावार्थ—षांसुरी जो तग्ह २ के रुठा देनेवाले राग सुनाती है, उसको यह प्रेमकी आगने ही सिखाया है, शराब जो उछ-ठती और नदोमें मस्त कराती है, यह भी इश्कका जोश है। इश्क न होता तो बांसुरी न कुछ गाती और न शराब कुछ रंगत दिखाती।

> महरमे ई होश जुज़ बेहोश नेस्त मर जुबारा मुक्तरी जुज़ गोश नेस्त । ३।

भावार्ध-परमार्धकी वातोंको वही पसन्द कर सकता है जो संसारके हालातसे विरक्त हो जावे। क्या नहीं देखते कि जुवानके वाक्योंका खरीदार सिवा कानके और कोई नहीं है। जैसे जुवानके निकले शादोंको कान ही सुन सकते हैं वैसे ही सिवा विरक्तके ईश्वरको कोई नहीं पा सकता।

क्जए चश्मे हरीसां पुर न शुद ता सदफ कानेअ न शुद पुर दुर न शुद । ४।

भावार्थ—छोभियोंकी आंखोंका बरतन कभी नहीं भरता, सीप जब सन्तोष करती है तो मोतियोंसे भरी जाती है।

> हर किरा जामा ज़ इक्के चाक शुद ओ ज़ हिरसो ऐको कुल्ली पाक शुद । ५ ।

भावार्थ—जिसने प्रेममें आकर अपने वस्नतक फाड़ डाले वहीं लोम और पापसे बरी हो गया अर्थात् जिसने ईश्वरसे ली लगायी उसके सब दोष दूर हो गये।

चूंकि गुल रफ्तो गुलिस्तां दर गुज़श्त नश्नवी जीं पस ज बुलबुल सर गुज़श्त । ६। भावार्थ—जब बागसे फूल चला गया तो बुलबुल अब किससे जी बहलावे और अपने हृदयके हाल सुनावे। जो बुल-बुलका हाल सुनना चाहे उसे चाहिये कि स्वयं फूल बने और अपनी मनोहरतासे बुलबुलको खुश करे।

> जम्ला माञ्चकस्तो आशिक परदाई जिन्दा माञ्चकस्तो आशिक ग्रुरदाई । ७ ।

भावार्ध—यह सब कुछ माणूक—चाहने लायक परमात्मा ही है, और जो चाहनेवाला उपासक है वह परदा है। जवतक वह न हटेगा ब्रह्म न दिखायो देगा। ब्रह्म जिन्दा है और उपासक मुरदा है अर्थात् वह नित्य जीवित है और उपासक मरण धर्मा है।

> आईना अत दानी चिरा गृम्माज नेस्त जी कि जङ्गार अज़ रुख़श मुम्ताज नेस्त । ८ ।

भावार्थ—हे मनुष्य, तू जानता है कि तेरा द्पेणह्यो मन क्यों साफ नहीं है! देख, इसिलये साफ नहीं कि उसके मुखपर जड़्गसा मेल लगा हुआ है। मनको शुद्ध करो और आत्माका साक्षात्कार करो।

> नकद हाले ख्वेश रा गर पै बुरेम हम ज़ दुनियां हम जडकवा वर खुरेम । १।

मावार्थ—अगर हम अपने वास्तित्रक स्वक्षपको समक्ष छे तो संसार और परमार्थ दोनोंसे छाम उठावें। आत्मज्ञानसे न केवल संसारके सुख प्राप्त होते हैं विक परोक्षका आनन्द भी मिलता है यह सार है।

> नूरे हक जाहिर बुवद अन्दर वली नेक वीं बाशी अगर अहले दिली। १०।

भावार्ध-प्रत्येक ईश्वरमक्तमें एक विशेष प्रकारका प्रकाश होता है। उस प्रकाशको वही देख सकता है जो अहलेदिल या शुद्ध मनवाला हो। दूसरा नहीं देख सकता। आं यके लव तिश्ना वां दिगर चूं आव व आं यके मखमूर वां दीगर शराव। १५।

भावार्थ—एक प्यासा है तो दूसरा शीतल जल है, एक शरावकी इच्छा रखनेवाला है तो दूसरा शराव है। जीवातमा प्यासा है और मस्तीकी इच्छा रखता है और ब्रह्म शीतल जलके समान है तथा मस्ती देनेवाली शराव है।

> वेअद्व तनहा न खुद रा दाश्त बद बक्के आतिश दर हमा आफाके जद । १२ ।

भावार्थ—असभ्य पुरुष अपने आपको ही बुरा नहीं बनाता, विक अपनी खराबीकी आग सव जहानके वीच डालता है। पापी सवको पापी बना देता है।

> सन्न तलख आमद व लेकिन आकवंत मेवाए शीरीं दहद पुर मनफ्अत । १३ ।

भावार्थ—सन्तोष यद्यपि कड़वा वृक्ष है तथापि इसका फल वड़ा ही मीठा और लाभदायक है।

> आशिकी पैदास्त अज जारीये दिल नेस्त वीमारी चू वीमारीए दिल । १४ ।

भावार्थ—दिलकी जारीसे आशिकी पैदा हो जाती है और दिलकी घीमारी जैसी संसारमें कोई बीमारी नहीं है। प्रेमका रोग सदा दिलको ही होता है और दिल एक ऐसा स्थान है कि जहां आयी हुई बीमारी छिपती नहीं। गरचे तफसीरे जुवां रोशन गर अस्त लैक इक्के वे जुबां रोशन तर अस्त । १५।

भावार्थ—यद्यपि जुवान व्याख्या करनेमें प्रसिद्ध है पर जब यह वेजुवां इश्कके सामने आती है तो उसको शेशन पाती हैं— जुवां वोलकर अपनी महिमा प्रकाशित करती है और प्रेम बिना बोले अपनी करामात दिखाता है।

चूं कलम अन्दर निवश्तन भीशतापत चूं व इश्क आमद कलम वर खुद शिगापत। १६। भावार्थ—छेखनी लिखनेके लिये केसे खुश होकर दौड़ती है पर जब चलते-चलते इश्कके विषयमें लिखा चाहती है तो इसका भी मारे प्रेमके दिल फट जाता है। गोया कलमपर इश्कका प्रभाव पड़ता है।

> अक्ल दर शरहश चू खरदर गिल व खुफ्त शहर इक्को आशिकी हम इक्क गुफ्त । १७।

भावार्थ—स्वच्छसे स्वच्छ बुद्धि प्रेमकी ब्यांख्या करनेमें ऐसी हैं जैसे गथा कीचड़में छेट जावे। हां, प्रेम यदि चाहे तो स्वयं ही ब्यांख्या कर सकता है और तो सब विवश हैं। बुद्धिकी पहुंच नहीं कि प्रेमकी महिमा सुना सके उसको मनसे ही जाना जाता है।

> ्दर तसन्वर जाते ओ रा गुझे को ः ता दर आयद दर तसन्वर मिस्ले ओ । १८ ।

भावार्थ—उसकी ब्रह्मकी जातका ख्यालमें क्षाना सम्भव नहीं है यही कारण है कि उसकी उपमा दूंढ़नेसे नहीं मिलती।

गुफ्तम ऐ दूर उफ्तादह अज हबीब हम चू बीमारे कि दूरस्त अज तबीब । १९ ।

भावार्थ—प्यारे यारसे दूर रहना पेसा हो है जैसे बीमारका वैद्यसे दूर रहना। जो लोग ईश्वरको स्मरण नहीं करते वह ऐसे वीमार हैं कि वैद्य नहीं चाहते।

> खुक्तर आं बागद कि सिरें दिलवरां गुफ्ता आयद दर हदीसे दीगरां । २०।

भावार्थ-अच्छा यह होता है कि प्यारोंका भेद दूसरोंके जिकरमें बयान किया जावे—देखनेमें तो किसी औरका जिकर हो रहा हो पर अन्द्रसे मित्रोंके वर्णन हो रहे हों।

परदा बरदारो बिरहना गो कि मन मी नख़रवम बा सनम बापैरहन । २१।

भावार्थ-परदा उठा दो और खुहुमखुहा कह दो कि मैं यारके साथ कुर्ता पहिनकर नहीं सोतो। यारके साथ सोनेका मजा तो कपढ़े उतार कर ही आता है—ब्रह्मका आनन्द भी तभी हासिल होता है जब कि कोई भी परदा—आवरण—न रहे।

> आरजू मी खाहलेक अन्दाजह खाह बर नताबद कोह ए यक बर्मे काहरा २२।

भावार्य—इच्छा तो वेशक कर, पर परिमित कर, क्योंकि एक घासका तिनका पहाड़को नहीं उठा सकता। ईश्वरको जान छेना महा कठिन है। आखिर यह परिमित छोटासा जीव व्यापक ब्रह्मको कैसे जान सकेगा? जैसे तिनकेपर पहाड़का साना असम्भव है वैसे ही जीवका ब्रह्मको जानमें रख छेना भी असम्भव है।

खार दर पा शुद चुनीं दुश्वार याव खारे दर दिल चूं चुवद दादह जवाब । २३।

भावार्ध—जब कांटा पांवमें लग जाता है तो वड़ी कठिनतासे निकलता है सगर अगर दिलमें प्रेमका कांटा लग जावे तो कैसे निकलेगा, उसका निकलना वड़ा ही कठिन है। दिलका कांटा बेहाल कर देता है इसमें रत्तीभर सन्देह नहीं।

> चूंकि इस्रारत निहां दरदिल बुवद आं ग्रुरादत जूदतर हासिल शवद । २४।

भावार्थ—जव तेरे गृह-भेद — तेरे ही दिलमें छिपे रहेगे तव तेरे दिलको मुराद हासिल हो जायगी, बुद्धिमानका काम है कि अपने भेद किसीपर जाहिर न करे चिक सदा छिपाया करे।

> दाना चूं अन्दर जभीं पिनहां शवद सिर्रे ओ सरसन्जिये बुस्तां शवद । २५।

भावार्थ—वीज जब पृब्बीके अन्दर छिपता है तो बागीबोंकी सरसन्जीका सबब होता है। ज़र खिरद रा वालाओ शैदा कुनद खासा मुक्किस राके खुश रुखा कुनद । २६ ।

भावार्ध—धन बुद्धिको फरेफ़्ता और शैदा करता है, द्रिद्र तो बुरी तरह हस्वा करता है। धनको पाकर विषय-विकार और अनर्थ ही सूक्षते हैं और मूर्ज द्रिद्री तो धनको पा बेलगाम हो जाता तथा बढ़े कप्ट भोगता है।

> इक्कहाये कज पैयेरंगे बुबद इक्क न बुबद आकवत नंगे बुबद । २७।

भावार्ध—जो प्रेम सूरत और रंगपर होता है वह प्रेम कह-लानेका श्रधिकारी नहीं क्योंकि वह तो वादमें कुछ ही दिनमें नंग सिद्ध हो जायगा। शकल सुरतके वदलते ही प्रेम भी न रहेगा फिर क्या होगा! नंगम नंग, और क्या!

दुश्मने ताऊस आमद परें ओ ए वसा शहरा वकुश्तह फरें ओ। २८। भावार्ध—मोरके शत्रु उसके सुन्दर पर ही होते हैं इसी-लिये कई बादशाहोंने उनको मरवा डाला।

> गरचे दीवार अफगनद साया दराज वाज गरदद सए ओ आं साया बाज । २१।

भावार्ध—यद्यपि दीवार बड़ी लम्बी छाया डालती हैं तथापि वह छाया बाबिरकार उसी दीवारकी तरफ चली जाती है। आदमी जैसा भी करे आबिर उसे स्वयं ही भुगतना पढ़ेगा। वहरे आं अस्त इम्तहाने नेको बद ता बजोशद बरसर आरद जर जबद । ३०।

भावार्थ—अच्छे और बुरेकी परीक्षा केवल इसलिये की जाती है कि बुरेमेंसे जितना सोना हो वह जोश खाकर ऊपर आ जावे। सोनेको इसलिये मट्टीमें पिघलाते हैं कि सोना पृथक् हो जावे और खोट जुदा हो जावे। परीक्षामें मद्रजनोंका सोनेके समान कुछ नहीं विगड़ता; हां हानि है तो पापियोंकी ही कि खोटेके समान कान्तिशृन्य हो जाते हैं।

आं गुले सुर्वस्त तू खूनश मखां मस्ते अक्तस्त ओ तू मजनूनश मखां। ३१।

भावार्थ — प्रेमी सज्जनका ख़ून मत करो, क्योंकि वह तो गुळे सुर्ख — लाल फूल है और उसे पागल भी मत समको क्यो-कि वह तो बहुका मस्त है—ईश्वरपर लड्डू है।

> वांकि ई हर दो जयक अस्लेरवां वर गुजर जीं हरदो रौ ता अस्ले आं ।३२।

भावार्थ—पाप और पुण्य यह दोनो एक ही कारणसे पैदा हुए हैं इसिलिये इन दोनोंको त्याग उस एककी तरफ चलना चाहिये जिसने इनको पैदा किया हैं। ईश्वरने ही इनको पदा किया है अतः उसी तरफ चलना चाहिये।

> दर हजारां छुत्रमह यक खाकाश खुर्द चूं दर आमद हिस्से जिन्दह पे बबुर्द । ३३।

भावार्थ—मुंहमें हजारों छुक्मोंके साथ अगर कोई एक तिनका भी चला जावे तो चैतन्य-शक्ति उसे फौरन निकाल वाहर कर देती हैं। ईश्वरभक्त भी संसारमें रहते कोई अवगुण अपने अन्दर घुसने नहीं देते, सदा चौकन्ने रहते हैं।

> कर्द वीरां खानह बहरे गंजे जर वज हमां गजश कुनद मामूर तर। ३४।

भावाथ—जिसने दवे हुए खजानेको हासिल करनेके लिये घरका कोना २ खुद्वा डाला और वीरान कर दिया, उसको बादमें खजाना मिला और उसका वरवाद घर आवाद हो गया। हृद्यस्य परमात्माके दर्शनके लिये जो अपने शरीरको तपस्वी और संयमी बनाता है आखिर उसको ईश्वरकी प्राप्ति होती है और वह खुश हो जाता है।

कामिलां कज सिर्रे तहकीक आगहन्द वे खुदो हैरानो मस्तो दालिह अन्द ।३५।

भावार्थ — जो पूर्ण योगी परमात्माके सेदोंसे आगाह हो गये, सचमुच वह ऐसे हो गये कि जैसे मस्त, दीवाना और हैरान परेशान आदमी। ब्रह्मका खरूप और आनन्द इस प्रकारका है कि देखनेवाला आश्चर्यसे उंगली मुंहमें डाल देता है। ओहो! ऐसा खरूप!

> र्च् बसे इब्लीस आदम रूए हस्त पस बहर दस्ते नबायद दाद दस्त ॥ ३६ ॥

भावार्ध—चूंकि बहुतेरे मनुष्य दुष्यगाभी मनुष्योंके रूपमें पाये जाते हैं इसिलिये विना सोचे, बिना परीक्षा किये हरेकके हाथमें हाथ नहीं दे देना चाहिये। ज्याध जानवरोकी बोली बोलकर उनको धोखा देता और पक्कदकर मार डालता है।

> आं शरावे हक खितामश मुक्केनाव या दहरा खतमश युवद गन्दो आजाव ॥ ३७॥

भावार्थ—एक शरावमें आनन्दकारक वस्तु ऐसी है कि उसमें खालिस कस्तूरीकी सुगन्धि भरी हुई है, एक शराब ऐसी रही है कि स्थानेकी इच्छा ही नहीं होती क्योंकि उसमें गन्दगी भरी हुई है। पहला सद्गुढ़ ईश्वरका उपासक है दूसरा विषयासक और धूर्त है।

खश्मो शहवत मर्द रा अहवल कुनद जस्तिकामत रूह रा मुब्दल कुनद ॥ ३८॥

भावार्थ—काम, क्रोध मनुष्यको खराब कर डालते हैं और आत्माकी निश्चलताको नष्टकर उसमें एक तरहकी चञ्चलता पैदा कर देते हैं।

> गर हजारां दाम वाशद दर कदम चूं तुई बामानह बाशद हे च गम ॥ ३१ ॥

भावार्थ—हे ईश्वर! अगर हमारे पैरोंके नीचे हजारों जाल विछे हुए हों, पर जब तू हमारे साथ है तो हमें कुछ भी गम नहीं है। हर हालतमे ईश्वरपर भरोसा रखना चाहिये।

#### गुफ्त लेला रा खलीफा कां तुई 1801 कज तो मजनूं शुद परेशानो गवी

भावार्थ—खळीफाने छेठासे पूछा कि क्या तू ही वह छेठा है जिसपर मजनू' परेशान और फरेपता हो गया है? तुम्कमें दूसरे खूबस्रतोंसे क्या विशेषता है, हमें तो तू कुछ खूबस्रत नही जवती। बोळी—

> गुफ्त खाम्रज्ञ चू तू मजनूं नेस्वी, ''दीदाए मजनूं अगर बूदे तूरा हरदो आलम बेखतर बूदे तूरा॥ ४१॥

कहने लगी कि--यदि तू मजनूं नहीं है तो चुप रह। यदि तेरे पास मजनूं की आंख होती तो जरूर मेरे सामने दोनों जहानों को न्यर्थ ठहराता---एक तरफ में होती और दूसरी तरफ दोनों जहां के आराम और सुख होते। भक्तकी यही दशा होनी चाहिये, कि अप्रगट, इन्द्रिय-शून्य ब्रह्मको दोनों लोकों के बदले में प्यार करे। जैसे लेलाको कदर मजनूं ही जानता है इसी प्रकार ब्रह्मानन्दकी कदर योगी प्रेमी ही जानतो है दूसरेको क्या खबर!

> सायाए यजदां वुवद बन्दह खुदा मुदी ई आलम व जिन्दह खुदा ॥ ४२ ॥

भावार्थ—ईश्वरकी छाया वही है जो ईश्वरका प्यारा भक्त है। लोग उसे अपने कामका न समफकर गुरदा ख्याल करते हैं, पर वास्तवमें वह ईश्वरके समीप तो जीवित हैं। छाया चाहे किसीकी हो मुरदा ही होती हैं। चेतन नहीं होती, साथ ही इसके कि जिसकी छाया होती हैं, उसके हिलनेसे हिलती है और खड़े होनेसे खड़ी रहती है। भक्तकी भी यही हालत होनी चाहिये कि वह छायाकी तरह ब्रह्मका मारा हुआ समके, ईश्वर-विश्वासी वने, ईश्वरके आश्रय हो अपना जीवन बनाये और ईश्वरकी इच्छामें इतना मस्त रहे कि सुख-दु: कि परवाह न करे और किसी भी हालतमें इस कहप-बृक्ष—महदुब्रह्मकी छाया बननेसे न हटे।

दामने ओ गीर जूदतर बेगुमां

ता रिही अज आफते आखिरी जमां॥ ४३॥

हे मनुष्य! तू वहुत शीघू उस प्रभुका पह्ना पकड़ छे ताकि अन्त समयकी विपत्तियोंसे तू वच सके।

प्रणवे नित्य युक्तस्य न भय

विद्यते कचित् ओं शम्



#### २८-राजनीति-विज्ञान

#### ले०-सुलसम्पति राय भगडारी

• जनीति-निपुण न होनेके कारण ही दासताकी यातनात्रोको • मं राजनीतिकी पुस्तकोंका अभाव जानकर ही यह पुस्तक मुनरोस्मिथ, रो, ब्लशले, गार्नर आदि पाथात्य राजनीति प्रन्थोंके आधारपर यह पुस्तक लिखी गई है। राजनीति-• माजशास्त्र, इकरार-सिद्धान्त, शिक्तिसिद्धान्त, राज्य और • दे राजनीतिके गृढ़ रहसोंका प्रतिपादन वडी खूवीसे • ता है। इस राजनीतिक युगमें राजनीति-प्रेमी प्रत्येक • ती एक प्रति पास रखनी चाहिये। राष्ट्रीय स्कूलोंकी पाठ्य योग्य है। २१६ पृ० की पुस्तकका मृल्य १। ००० है।

#### ≀६–आकृति-निदान

ंगीके प्रसिद्ध जल-चिकित्सक डा० लूईकूने

गम्पादक-रामदास गौड एम० ए०

कटर लूईकूनेके ग्राविष्कारोको ग्रार्थ्यकी दृष्टिसे देखता की अप्रेजी पुस्तक 'The Science of Facial ग यह अनुवाद है। इसमें लगभग ६० चित्र दिये गये ग्रार्ट पेपरपर छपे हैं। उन चित्रोंके देखनेसे ही भट को इस चित्रमें दिये हुए मनुष्यमें यह वीमारी है। सव कित्सा-विधि भी वतलाई गयी है। यदि पुस्तक ग्रारे चित्रोंका गौरसे ग्रवलोकन किया जाय तो मनुष्य ग अनुभव सहज ही प्राप्त कर सकता है। इतने चित्रोंके एय केवल १॥) रखा गया है।

# हिन्दी पुस्तक एजेन्सी

-: का :-

# सूचीपञ्

# हिन्दी पुस्तक एजेन्सी माला

-- के :--

#### स्थायी प्राहकोंके लिये नियम—

- १—प्रत्येक व्यक्ति ॥) आने प्रवेश शुल्क जमाकर इस मालाका खायी प्राहक बन सकता है।
- १—सायी प्राहकोंको माखाकी प्रकाशित प्रत्येक पुस्तके पीने मूल्यमें मिल सकेंगी।
- सायी प्राहक मालामें प्रकाशित प्रत्येक पुस्तककी एकसे अधिक प्रतियां पीने मूल्यमें मंगा सकेंगे।
- ७—पूर्व प्रकाशित पुस्तकोंको छेने न छेनेका पूर्ण अधिकार खायी प्राहकोंको होगा, पर नव प्रकाशित पुस्तकोंमेंसे कमसे कम आधे मूल्यकी पुस्तकों प्राहकोंको छेनी होंगी, अर्थात् एक वर्षमें जितनी पुस्तकों प्रकाशित होंगी, उनमेंसे आधे मूल्यकी पुस्तकों उन्हें नियमानुसार छेनी होंगी; किसी भी हालतमें कु हें हु हु से कम छागतकी पुस्तकों न हों।
- ५ पुस्तक प्रकाशित होते ही उसकी सूचना स्थायी प्राहकींके

पास मेज दी जाती है। रबोहति मिळतेवर पुस्तक बी॰ पी॰ हारा सेवांग मेजी जाती है। जा ब्राहक बी॰ पी॰ नहीं छुटावेंगे उनका नाम स्थापी ब्राहकांकी श्रंणीसे कार दिया जायगा।

- 4—यदि उन्होंने ची० पी० न छुटानेका कोई यथेष्ट कारण सतलाया तीर ची० पी० पर्च (दोनों दारका) देना स्वीकार किया तो उन्हा नाम आउक्तश्रीणीम पुन. लिख लिया जायगा।
- •--ितन्ती पुरवण एउंटरो माला के स्थायी प्राहकों को मालाकी नव प्रकाशित पुरवकों के साथ अन्य प्रकाशकों की कमसे कम क्षेत्र के एवं के लागतको पुस्तकों भी पाँगे मूल्यमें की जायंगी। पुस्तकों की नामायली नव प्रकाशित पुस्तककी सूचनाके साथ मेजी जाती है।

८—हमारा वर्ष विक्रमीय स्नेतत्रो आरम्म होता है।

#### मालाकी विशेषतःधें

- १—सभी विषयोंपर सुयोग्य छेटानों हारा पुरतनें लिखायी जाती हैं।
- २—वर्तमान समयमे उपनोशी निवरोंपः विश्वक ध्यान दिया जाता है।
- १--मोलिक पुस्तकों ही प्रसासित पारनेकी क्या की जाती है।
- ७--पुम्तकोंको स्ट्रा और राजीपयोगी दनानेके टिवे कसखे
- ५—गर्भार तौर गरिवर तिपव ती सःलाको सुशोमित करते ।
- ६—स्थापी त्यदिनप्रके बकाशतना 💸 हवोन किया जाता 🕻 ।

#### १—सप्तसरोज

#### बेखक-श्रीयुक्त प्रेमचन्दर्जी

यमचन्द्रजी अपनी प्रतिमा, मानवभावों की अभिन्नता, वर्ण न-पदुता, समाजन्नान, फल्पनाकौशल तथा भाषाप्रभुत्वके कारण हिन्दी संसारमें अद्वितीय लेखक माने गये हैं। यह कहानियां रन्हों की प्रतिभाकी ज्योति हैं। इस "सप्तसरोज" में सात अति मनोहर उपदेशप्रद गर्कों हैं, जिनका भारतकी प्रायः सभी भाषाओं-में अनुवाद निकल चुका है। हिन्दी संसारने इसे कितना पसन्द किया इसका अनुमान केवल इसीसे होगा कि यह हिन्दी साहित्य समोलनकी प्रथमा परीक्षा तथा कई राष्ट्रीय पाडशालाओं के कीर्समें और सरकारी युनिवर्सिटियों की प्राइज लिस्टमें हैं। अर्थात् राजा और प्रजा दोनोंने इसका यादर किया है। थोड़े ही समयमें बह चौधा संस्करण आपकी भेंट है। मूल्य केवल ॥

### २—महात्मा शेखसादी

बेखक-श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी

फारली भाषामें चहे प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद गुलिस्तां और वोस्तांके लेखक महातमा शेषाचादीका बड़ा मनोरंजक और उपदेशप्रद जीवन चरित्र, सनूठा भ्रमण वृतान्त विख्यात गुलिस्तां चौर वोस्तांके उदाहरणों द्वारा आलोवना, चुनी हुई कहावतें, नीतिकथायें, गुज़लें, कसीदे इत्यादिका मनोरञ्जक संप्रह किया गया है। इसमें महातमा शेषाचादीका ३०० वर्षका पुराना विश्व भी दिया गया है जिससे पुस्तकके महत्वके साथ साथ इसकी इन्दरता भी यह गई है। दूसरा संस्करण मूह्य॥)

#### र--विवेक यचनावली

राग्नन-स्कारी विकानन्द

जगत्मिक स्थामी विवेकान्द्रजीके बहुमूल्य विचारीं और अपून उपदणीका वडा मनोरजक संग्रत । बड़ी सीधी साधी और परत्त भाषामें, प्रत्येक बालक, खी, पृद्धके पढ़ने तथा मनन करने पोग्य । इसरा संस्करण, साफ सुधरी छपाई और बढ़िया विकते कागजी ४८ पृष्ठीका मृत्य ।)

# १-जमसेदजी नसरवानजी ताता

केरम्य-स्वर्धाय पंकरत्तव द्विवेटी गजपुरी बीठ ए०

संसारमे आजनल उसी राष्ट्र या व्यक्तिकी तृती बोल रही है जो उन्नोग धन्ये और व्यापारमें यहा चढ़ा है। इन्हीं नरश्रेष्ठोंमें आत भारतका मुख उड़चल करनेवाले श्रीमान् धनकुंबेर ताता का नाम है। यह उन्हीं कर्मवीरकी जीवनी बड़ी प्रमावशाली जगर जोजहारी मापामें लियी गयी है। इस पुस्तकको यू० पी० सीर जिलारके शिक्षाविभागने अपने पारितोषिक-वितरणमें रखा है। दूसरा सम्करण। सचित्र पुस्तकका मूल्य केवल।)

# ५-कर्मवीर गांधीके लेख और

#### <u>ज्याख्यान</u>

केरत्र-मा श्रीमक्त

इस पुलाजके सम्बन्धमे कुछ लिखना सूर्यको दीवक दिखाना है। एक, त्या ही समन्द्र लीजिये कि एक वर्षके भीतर पहला संस्करण रागास हो गया। दूसरा संस्करण बढ़ी सजधजके साथ आवके सामने है। मून्य १।)

#### ६-सेवासदन

ं लेखक-श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी

हिन्दी-संसारका सबसे बडा गौरवशाली सामाजिक उप-न्यास, जिसका दूसरी संस्करण प्रायः खतम होनेमें आया है। बह हिन्दीका सर्वोत्तम, सुप्रसिद्ध और मौलिक उपन्यास है। इसकी खूबियोंपर बड़ी आलोचना और प्रत्यालोचना हुई है। पतित सुधारका बड़ा अनोखा मन्त्र, हिन्दू समाजकी हुरीतियां जैसे अनमेल विवाह, स्पोहारोंपर वेश्यानृत्य और उसका कुपरि-णाम पश्चिमीय ढड़्गपर स्प्रीशिक्षाका कुफल, पतित आत्माओंके प्रति घृणाका भाव इत्यादि विषयोंपर लेखकने अपनी प्रतिभाकी वह छटा फैलायी है कि पढ़नेसे ही अनन्द प्राप्त हो सकता है। दूसरा संस्करण। खादी जिल्द मूल्य २॥) परिटक कागज मनोहर स्वदेशी कपढेकी जिल्दका ३)

# ७-संस्कृत कवियोंकी अनोखी सुझ

लेखक-पं० जनार्दन भट्ट एम० ए०

संस्कृतके विविध विषयोंके अनोखे भावपूर्ण उत्तमोत्तम श्लोकोंका हिन्दी भावार्थ सहित संग्रह । पेसी खूबीसे लिखा गया है कि साधारण मनुष्य भी पढ़कर आनन्द उठा सके। व्याख्यानदाताओं, रसिकों और विद्यार्थियोंके बढ़े कामकी पुस्तक है। दूसरा संस्करण मूल्य ।>)

# = - लोकरहस्य

लेखक--- इत्काल-राम द् श्रं युक्त बंकिमचन्द्र चटर्जी

ण्ट 'टार्यरस'का बहुत जन्य है। इसमें वर्तमान धार्मिक, राज-लिता और नामाजिर जुटियोंका यहे मजेदार भाव और भाषामें चित्र लीचा स्था है। पित्रये जीर समक्त समक्तर हैंसिये। दिल जिलानों लाध साथ आपको कई विषयोंपर ऐसी शिक्षा मिलेनी कि जाप जारनप्रीत पट जायंगे। अनुवाद भी हिन्दीके पक प्रसिद्ध और अनुभयी जारयरस के लेखककी, कलमका है। दूसरा स'सकरण, बिज्या प्रियक कागजपर छपी पुस्तका भूल्य ॥९)

#### ६—खाइ

#### जेरा त—श्र.कुना राह गरासिंह वकील

मानन कृषिपधान देश है। इतिके छिये बाद सबसे बड़ा बादम्य पिय पदार्थ है। विना एउद्दे पैदावारमें कोई उन्नति नहीं ही जा सकती। यूगेण्याहेण्याद बदौळत ही अपने खेतोंमें हुनी चीगृनी पेदानार करने हैं। इसिछए इस पुस्तकमें खादोंके मद तथा किन अन्तोंके छिये कोन भी खादकी आवश्यकता होती है इनका बट्टी उत्तमनासे एण्य किया गया और खिलों हाए। मही जकार दिस्तराण गया है! इस पुस्तकको प्रत्येक छुप्त तथा कृषिप्रांमय।को अवश्य रखना चाहिये। पहला भ्या करा रातम हो चला है। दूनरा संस्करण शीध ही निकलेगा। मृत्य सचित्र और सिजल्दका १)

## १०-प्रेस-पृणिभा

#### . तेखक-श्रायुक्त प्रेमचन्दजी

प्रेमचन्द्रजीकी लेखनीक सम्बन्धमें अधिक लिखनेकी आवस्यकता नहीं है। जिन्होंने उनके "स्प्रस्तरोज" और "सेवासदन"
का रसास्वादन किया है उनके लिये तो कुछ लिखना व्यर्थ है।
प्रत्येक गल्प अपने हंगकी निराली है। जमींदारोंके अत्याचारका
विवित्र दिग्दर्शन कराया गया है। मापाकी सजीविता, भावकी
उत्तर्भ्यता और विषयकी उच्चताका अनुठा संग्रह देखना हो तो
इस ग्रन्थको अवश्य पढ़िये। इसमें श्रीयुत "प्रेमचन्द" जीकी १५
अनुठी गल्पोंका संग्रह है। बीच यीचमें चित्र भी दिये गये हैं।
दूसरा संस्करण बादीकी खुन्दर जिल्दका मूल्य २)

#### ११-आरोग्य साधन

#### लेखक-म० गांधी

बस, इसे महात्माजींका प्रसाद समिक्ये। यदि आप अपने शारीर और मनको प्राकृत रोतिके अनुसार रखकर जीवनको सुखमय बनाना चाहते हैं, यदि आप मनुष्य-शरीरको पाकर संसारमें आनन्दके साध कुछ कीर्ति कमाना चाहते हैं तो महा-हमाजीके अनुभव किये हुए तरीकेसे रहकर अपने जीवनको सरल, लादा, स्वाभाविक बनाइये और रोगमुक्त होकर आनन्दसे जीवन लाम कीजिये। जिन तरीकोंको महात्माजीने बतलाया है घही यहांका प्राचीन प्रचलित तरीका था जिसके मुताबिक काम न करनेसे हमारी दशा इतनी विगड़ गई है। तीसरा संस्क-रण १३० पुष्ठका, दाम केवल । मात्र।

#### १२-भारतकी साम्पात्तक अवस्था

वेखक-श्रे युत राधाक्रव्या सा एम०ए०

सारतकी बाधिक अपस्थाका यदि आप ज्ञान प्राप्त करना खाहते हैं, यदि आप यदाके पाणिज्य ज्यापारके रहस्यका मार्मिक भेर जानना चाहते हैं, यदि कृषिकी दुर्व्यवस्था और माल्र गुजारी तथा अन्यान्य टेक्सोकी भरमारका रहस्य जानना चाहते हैं, यदि आप यर्गका उत्पन्न कथा माल और वह कितनी कितनी सल्पामें विलायतको होया चला जाता है, उसके बद्लेमें हमें कोन कीनसा माल दिया जाता है, उन आने और जानेवाले मालेंगर किस नियमसे कर बैठाया जाता है, यहां प्रत्येक ध्वं कती न कहीं अकाल क्यां पड़ता है हम दिनपर दिन क्यों की जी जी जी मोदताज होने जाते हैं हिम दिनपर दिन क्यों की जी जी जी मोदताज होने जाते हैं हस्यादि चातोंको जानना चाहने हैं ना आपका परम कर्सव्य है, कि इस पुस्तकको पक बार अवस्य पढ़ें। पहला संस्करण प्रायः खतम हो रहा है। यह पुस्तक साहित्य सम्मेलनको परीक्षामें है। ६५० पुष्ठकी बादीकी सुन्दर जिल्हका मुन्य ३॥)

#### १३--भाव चित्रावली

चित्रजार-र्क्षाचीरेन्द्रनाथ गङ्गोपाध्याय

१००रद्वीत और सादै चित्र। भावुकताका अनुद्वा द्वर्य। इस पुस्तकमें एकड़ी सज्जानके १०० चित्र विविध भावोंके दिग्णाये गये हैं। आप देखेंने और आश्चर्य करेंने और कहेंने कि ऐ'। सा चित्रोंमें एक ही आदमी! गङ्गोपाध्याय महाशयने अपनी इस करासे समाज और देशकी बहुतसी कि रेतियोंपर बड़ा जर्य स्त करास समाज और देशकी बहुतसी कि सीध साथ आपका शिक्षा भी मिछेगी। सुन्दर खादीकी सुनहरी जिल्ह ४)

#### ११-राम बादशाहके छः हुक्मनामे

स्वामी रामतीर्धजीके छः व्याख्यानोंका उन्हीकी जोरदार माषामें मय उनके जीवनचरित्रके संग्रह किया गया है। खामीजी के ओजसी और शिक्षाप्रद भाषणोंके बारेमें क्या कहना है, जिसने अमरीका, जापान और यूरोपमें हलचल मचा दी थी। इन व्याख्यानोंको पढ़कर प्रत्येक भारतवासीको शिक्षा ग्रहण करनी बाहिये। उर्दूके शब्दोंका फुटनोटमें अर्थ भी दिया गया है। खामीजीकी मिन्न र अवस्थाओंके ३ चित्र भी हैं। बढ़िया प्रियक कागजपर छपी है। मुख्य खादीकी जिल्दका १।)

# १५—में निरोग हूं या रोगी

ले०—डाक्टर लुई कूने

यदि आप सचमुचः स्वस्य रहकर आनन्दसे जीवन विताना, हाकृरीं, वैद्यों भीर हिकीमोंके फन्देसे छुटकारा पाना, प्राकृतिक नियमानुसार रहकर सुख तथा श्लान्तिका उपभोग करना चाहते हैं तो इस पुस्तकको पढ़िये और लाभ उठाइये। मूल्य केवल ।)

#### १६ रामकी उपासना

्, , बे०-रामदास गौड़ एम० ए०

स्वामी रामतीर्थसे कौन हिन्दू परिचित न होगा। उनके उपदेशोंका श्रवण और मनन लोग वड़ी ही श्रद्धामकिसे करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक उपासनाके विषयमें लिखी गई है। उपासना-की आवश्यकता, उसके प्रकार, परब्रह्मों मनको कैसे लीन करना, सची। उपासनाके बाधक और साधक, सच्चे उपासनोंके उसण आदि वातें बड़ी ही मार्मिक और सरल भाषामें लिखी गई हैं। ४८ पृष्ठका मूल्य।)

## १७--वचोंकी रक्षा

सं०-ए स्टर लुई कूने

डाप्टर लूरे कुने जर्मन है। अपने अपने जनुमयों स्व वीमारियों में दूर करने को प्राकृतिक उपाय निकाला है। आपकी जलचिकित्सा आजकल घर घरमें प्रचलित है। प्रमुन पुल्तम भी आपके ही अनुभवीं का फल है। इस पुल्तममें उपन्टर साउपने यह दिखलाया है कि बच्चों की रक्षाकी उचिन रीति ज्या है और उसके अनुसार न चलने से हम अपनी सन्ततिको फिस नर्तमें गिरा रहे हैं। पुल्तक बड़ी ही उप-योगी है। इसकी एक एक अनि घर घरमें रहना चाहिये। विद्या-ह्यों की पाठा पुल्तकों में रहने योग्य पुल्तक है। मूल्य केवल अ

## १८-प्रेमाश्रम

हेरन्क-श्रीयुक्त प्रेमचन्दजी

### १६-पंजाब हरण और दलीप सिंह

त्तेखक--पं० नन्दकुमार देव शम्मी<sup>,</sup>

रह वीं सदीके बारमभमें सिक्स साम्राज्य महाराज रणजीतसिंहके प्रतापसे समृद्धशाली हो गया था। उनके मरतेही भापसके
फूट घर, कुचक, भीतरी घातों, अंग्रेज़ोंके विश्वासघातसे उसका
किस प्रकार पतन हुआ, जो अंग्रेज़ जाति सम्यताकी हामी भरती
है, मैत्रीकी डींग हांकती है, उसने अपने परम प्रिय मित्र महाराज
रणजीतसिंहके परिवारके साथ किस घातक नीतिका व्यवहार
किया इसका वास्तविक दिग्दर्शन इस पुस्तकसे होता है। इससे
अंग्रेज़ोंके सच्चे पराक्रमका भी पूरा पता चलता है। जो अंग्रेज़
जाति आज गली गली ढिंढोरे पीट रही है कि "हमने भारतको
तलवारके बल जीता है" उनके सारे पराक्रम चिलियानवालाके
युद्धमें लुप्त हो गये थे और यदि सिक्कोंने मिलकर एक बार
उसी प्रकार और हराया होता तो शायद थे लोग देश हएडा
डेकर कूंच ही कर गये होते। पुस्तक बड़ी खोजसे लिखी गई है।
सुन्दर मोटे परिटक कागजपर सचित्र २५० पृष्टोंका मूल्य २)

### २०-भारतमें कृषि-सुधार

नेसक-परिडत दयाशकर दूबे एम० ए०

भाप भारतीय अर्थशास्त्रके घुरन्धर विद्वान — छलनऊ विद्वन विद्यालयके अर्थशास्त्रके प्रोफेसर हैं। आपने प्रस्तुत पुस्तकमें बढ़ी बोजके साथ दिखलाया है कि भारतकी गरीबीका क्या कारण है ? क्रियका अधःपतन क्यों हुआ ? अन्य देशोंकी तुलनामें यहां-की पैदावारकी क्या अवस्था है ? और उसमें किस तरह सुधार किया जा सकता है, सरकारका क्या कर्राव्य है और यह उसका किस तरह पालन कर रही है। कई वित्र भी दिये गये हैं। मू० १॥)

# २१-देशभक्त मैजिनीके लेख

शैलक-परिद्या हिनान एएटिय द्वाट एठ एलठ एलठ बीठ

भूमिका लेख रा—दैनिक "आज" हे सम्पादक बाबू श्रीप्रकाश **बी॰ ए**०, एल० एल० थी॰ वैरिस्टर-एट-ला ।

१८ ों सदीमें इटलीकी क्या दशा थी। प्रराजतन्त्रके द्मन-बक्तों पतकार इटली तीर यातनार्ये भीग रहा था। न कोई स्वत-व्यतापूर्वक लिए सकता था और न बाल सकता था। कहनेका तनलय यह है कि भारनकी वर्त्तमान दशा हटलीकी उस समयकी इशांख ठीक मिलती जुलनी है। इटली एकदम निजींव ही गया दा। ऐसी ही दलामें देशभक्त मैजिनीने अपने लेखोंका शंखनाद किया। इनका ती प्रभाव या कि इटली जाग वठा और खतन्त्र बन गया। प्रत्यके अन्तमं सङ्घामं मैजिगीका जीवनचरित्र भी दिया गया है। पृष्ठ संस्या २६०सं भी अधिक है। मूल्य रा

# २२-गोलमाल

ले०—राव्यहादुर नार्धाप्रतन घोष

जिन लोगोंन गांकम याबुका चींचेका चिद्वा और लोकरहस्य पदा हैं, वे गोलमालक मर्मको भली मानि समक सकते हैं। राष बहादुर काली प्रसन्न घापने बंगलाक 'ज्ञान्ति विनोद' नामक पुस्तकमें समाजमें प्रचलित बुराइयोकी—जिसे वर्त्तमान समाजने प्राय. अनिवार्य और सम्य मान लिया है-मार्मिक भाषामें चुट हा छ। है। प्रत्येक नियन्त्र अपने ढ'गके निरास्त्रे है। रसिकना और रसीछी वातोंसे लेकर दिगन्त मिलन तक न्यमाञका व्रराइयोंकी जालोचनासे भरा है। उसी भ्रान्ति निनोदका यह सोत्समाल हिन्दा अनुवाद । मूल छेलकके भावको त्योंका त्यों रशनेको पूरी चेष्टा की गई है। २०० पुरुष्मूल्य १८)

# २३-१८५७ ई० के गदरका इतिहास

् लेखक--पिंडत शिवनारायण द्विवेदी

सिपाहीविद्रोह क्यों हुआ ? यह प्रश्न अभीतक प्रत्येक मारतमासीके हृद्यको आन्वोलित कर रहा है। कोई इसे सिपाहियोंका भणिक जोश बतलाते हैं, कोई सिपाहियोंकी बेजड़ बुनियाद, धर्मभीरुता बतलाते हैं और कोई इसे राजनीतिक कारण बतलाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक अनेक अंग्रेज इतिहासकोंकी पुस्त-कोंके गवेषणापूर्ण लानबीनके बाद लिखी गयी है। पूरे प्रमाण सिहत इसमें दिखलाया गया है कि सिपाहियोंकी कान्तिके लिये मंग्रेज अफसर पूर्णतः दोषी हैं और यदि वे वेष्टा किये होते तो लाई डलहीजीकी कुटिल और दोषपूर्ण नीतिके रहते भी इतना रक्तपात न हुमा होता। प्रस्तुत पुस्तकसे इस बातका भी पता लगता है कि इस रक्तपातको भीषणता बढ़ानेमें अंग्रेजोंने भी कोई बात उठा नहीं रखी थी। प्रथम भागके सिजल्द प्रायः ६०० पृष्ठों का मुल्य ३॥) द्वितीय भागके सिजल्द प्रायः ६०० पृष्ठों का मुल्य ३॥) द्वितीय भागके सिजल्द प्रायः ८०० पृष्ट मुल्य ४॥)

#### <sup>-- २१</sup>--भक्तियोग

ने० - श्रीयुक्त श्रीरवनीकुमार दत्त

मतुवादक चन्द्रराज भएडारी 'विशारद'। कीन भगवानका प्रेमसे सेवा नहीं करना चाहता ? कीन भगवद-भक्तिके रसका आनन्द नहीं छेना चाहता ? आदर्श भक्तीके जीवनका रहस्य कीन नहीं जानना चाहता ? हदयकी साम्प्रदायिक संकीर्णताकी त्यागकर सुन्दर मनोहर द्वष्टान्तीके साथ साथ उच्च कोटिके धर्मशास्त्री और विद्वानी, भक्ती और महात्माओंके अनुभवींसे भक्तिका रहस्य जाननेके छिये इस 'भक्तियोग' ग्रन्थका आदिसे अन्ततक पढ़ जाना आवश्यक है। २६८ पृष्ठका मू० सजिहद १॥)

# २५-तिब्बतमें तीन वर्ष

क्षे ज्ञादानी यात्री श्रीइकाई कावागुची

तियन एशिया परेड्या एक महत्वपूर्ण अड्ड है, परन्तु वहांके नियानियों भी मिकता तथा शिक्षाके अभावके कारण अभी तक या गाउ समारकी प्रिटिने ओमल ही था,परन्तु अब कई या- वियों ने उपोन और पन्तिप्रमसे वहांका बहुत कुछ हाल मालूम हो गण है। इन्हीं वाकियों में स्वरूपे प्रेसिस यात्री कावागुचीकी यात्रा- का गाइ वियरण दिन्दी-भाषा भाषियों के सामने रक्खा जाता है।

इस पुस्ताप्ते एएएका ऐसी ऐसी भयानक घटनाओंका विवरण पढ़िनेका िलेगा जिनका ध्यान करने मात्रले ही कलेजा कांप उठता है, सायटी ऐसे ऐसे रमणीक स्थानीका चित्र भी आपके सामने बायेगा जिनको एउकर आए जानन्दके सागरमें लहराने लगेंगे। बायको साध्यार्थ होगा कि तिस्त्रत भारतके इतना नजहीक होने पर भी अभीतक हमलोग उसके विषयमें कितने अनभिक्ष थे।

इस पुरनकमे दार्जिन्ति, नैपाल, हिमालयकी दर्फीलो दोटिया, मानसरोवरका रमणीय दृश्य तथा कैलाश वादिका राविरतर वर्णन पढ़ार जाप पुतही जानन्दलाभ करेंगे।

इसके सिवा अभि रहन तहन, विवाहशादी, शीत-रिवाझ एवं प्रार्मिक, सामाजिल, राजनीतक अवस्थाओंका भी पूर्ण हाल विदित हो जायगा। यह पुम्तक इस ढड्वासे लिखी गई है कि साप एक बार आरम्भ करनेके बाद बिना समाप्त किये नहीं छोड़ पर्वेगे। पड़नेमें उपन्याससे भी अधिक आनन्द मिलेगा। पुस्तक सुन्दर चिन्ने कागजके प्रायः ५६५ पुष्ठकी है। कावागुसीका वित्र मो दिया गया है मूल्य र॥) सजिल्द रा॥)

#### रह-संग्राम

#### के०—उपन्यासः सम्राट् श्रीयुक्तप्रेमंबदजीः

मीलिक उपन्यास एवं कहानियां लिखनेमें श्रीयुक्त श्रेमजन्दजीने हिन्दीमें वह नाम पाया है जो आजतक किसी हिन्दी लेखककी नसीब न हुआ। उनके लिखे 'ग्रेमाश्रम' एवं 'सेवासदन' की प्रायः समस्त हिन्दी एवं अन्य भाषाके पत्रोंने मुक्तकंडसे प्रशंसा की है।

इन उपन्यासोंको रचकर उन्होंने हिन्दी-संसारमें एक नवयुगं उपस्थित कर दिया है, और नये तथा पुराने लेखकोंके सामने भाषाकी प्रीदृता तथा मीलिकता, विषयकी गंभीरता मीर रोचकताका एक आदर्श रख दिया है। जिलसे आज हिन्दीके लेखकों और पाठकोंमें विचार-क्रान्ति उत्पन्न हो गई है तथा विचारोंमें शुद्धता और पविज्ञता आगई है।

वन्हीं प्रेमचन्द्रजीकी कुराल लेखनी द्वारा यह 'संप्राम' नाटक तिका गया है। यों तो उनके उपन्यासोंमें ही नाटकका मजा आ जाता है फिर उनका लिखा नाटक कैसा होगा यह चतानेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। उनकी लेखनी मनोभावोंको प्रकट करनेमें सिद्धहस्त तो है ही नाटकमें तो मनोभावोंका ही संप्राप्त होता है फिर उसका 'क्या कहना। प्रस्तुत नाटकमें मनोभावोंका जो चित्र उन्होंने खींचा है वह आप पढ़कर ही बन्दाजा लगा सकेंगे। चढ़िया-एन्टिक कागजपर प्राय: २७५ पृष्ठोंमें छपी पुस्तकका मुल्य केंबल १॥।

# २७-चरित्रहीन

लेएक--श्रीयुक्त शरक्तन्द्रं चद्टोपाध्याय

शंगलामें श्रीगुन शरन् वावूके उपन्यास उच्च कोटिके समक्षे जाते हैं। मनुष्यके चित्र-चित्रण करनेमें शरत् बाबूकी लेखनी शिंद्रनीय है। उनके लिले उपन्यास पढ़ते समय आंखोंके सामने घटना राष्ट्र हपसे भासने लगनी है और यही जान पड़ता है कि नामों पड़ीपाला पढ़ीं माजूद है।

निरंत्रहीनका निषय नामसे ही प्रकट हो जाता है। इसमें दिनाया गया है कि युवा पुरुष बिना पूर्णदेख रेखके किस तरह चित्रहीन हो बैठने हें। साथ ही यह भी दिखाया गया है कि सत्ता स्वामिभक संवक किस तरह दुर्व्यसनके पंजींसे अपने मालिकको छुटा सकता है और अपने ऊपर आनेवाले कप्टकी कृष्ट परना न कर, मालिककी भलाईका हमेशा खयाल रक्ष कैसे उसे सर्गाटनाके सिंहासनपर दिठा सकता है।

हिन्दी अनिरिक्त पित-पक्षीमें प्रेमका होना कितना सुखद है, पितप्रता शी अपने पित हो सेना किस प्रकार कर सकती है और सर्मारक प्रश्न अपनी सनी सक्षिमिणीको हद्यसे कितना प्यार कर सकता है तथा अन्छे गरकी विभवा दुष्टाके बहकावे-से प्रकार है से अपने धर्मजी रक्षा कर सकती है, इन सब पातो भाभी इर-के पूर्णकासे दिग्दर्शन कराया गया है।

उपन्यार' इतन। रोन्यक और शिक्षाध्रद है कि एक बाँर हाथमें हेनेपर पुन' रत्यास किये जिना छो उनेको जी नहीं चाहता।

हर स पान्तर सुन्दर पार्दाको जिन्द स**हित** मुल्य हा।

#### २८-राजनीति-विज्ञान

#### से • सुस्रसम्पति राय भगडारी

श्राज भारत राजनीति-निपुण न होनेके कारण ही दासंताकी यातनात्रोंकों मोग रहा है। हिन्दीमें राजनीतिकी पुस्तकोंका अभाव जानकर ही यह पुस्तक निकाली गई है। मुनरोस्मिथ, रो, ब्लगले, गानर श्रादि पाश्चात्य राजनीति विशारदोंके श्रमूल्य अन्थोंके श्राधारपर यह पुस्तक लिखी गई है। राजनीतिशास्त्र, श्रयशास्त्र, समाजशास्त्र, इकरार-सिद्धान्त, शक्तिसिद्धान्त, राज्य श्रीर राष्ट्रकी ब्याख्या श्रादि राजनीतिके गृढ़ रहस्योंका प्रतिपादन बढी खूबीसे इस प्रन्यमें किया गया है। इस राजनीतिक युगमें राजनीति-न्नेमी प्रत्येक पाठकको इस पुस्तकको एक प्रति पास रखनी चाहिये। राष्ट्रीय स्कूलोंकी पाठ्य पुस्तकों स्थी जाने योग्य है। २१६ पृ० की पुस्तकका मूल्य १७८७ है।

#### २६-आकृति-निदान

ले जर्मनीके प्रसिद्ध जल-चिकित्सक डा॰ लूईक्नै सम्पादक-रामदास गौड एम० ए०

श्राज संसार डाक्टर लुईकूनेके श्राविष्कारोंको श्राश्चर्यकी दृष्टिसे देखता है। उसी लूईकूनेकी श्रंप्रेजी पुस्तक 'The Science of Facial Expression' का यह अनुवाद है। इसमें लगभग ६० चित्र दिये गये हैं, जो वहुत सुन्दर श्रार्ट पेपरपर रूपे हैं। उन चित्रोंके देखनेसे ही मट मालूम हो जाता है कि इस चित्रमें दिये हुए मनुष्यमें यह बीमारी है। सय बीमारियोंकी प्राकृतिक चिकित्सा-विधि भी बतलाई गयी है। यदि पुस्तक समम्म कर पढ़ी जाय श्रीर चित्रोंका गौरसे अवलोकन किया जाय तो मनुष्य एक मामूली डाक्टरका श्रनुमन सहज ही प्राप्त कर सकता है। इतने चित्रोंक रहते भी पुस्तकका मूल्य केवल १॥) रखा गया है।

### इर-गाशिणी

#### ं हैः। मराठीके प्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीयुक्त वामन मस्टारसय जोशी ९५० ९०

व्यतुवादक-हिन्दी नव्जविनके सम्पादक तथा हिन्दीके प्रसिद्ध लेखक श्रीयुक्त पं० हरिगाज उपाध्याय

~\$0\$4~#}°\$>

शागिणी है तो उपन्यास, परन्यु इसे केवल उपन्यास कहनेसे सन्तोप नहीं होता । क्योंकि आजकल उपन्यासोंका काम केवल मनोरजन और सनवंहलाव होता है। इसको तर्क-शास्त्र और दर्शन-शास्त्र भी कह सहाते हैं। इसमें . जिज्ञासु स्रोक्ते लिये जिजासा, प्रेमियोंके लिये प्रेय चौर चशान्त जनोंके लिये विमन शान्ति मिनती है। वैराग्य खएडका पाठ करनेसे मोह-माया चौर जगत्की उलक्तों से निकलकर मनमें स्त्राभाविक ही मित्ता-भावे उठने लगता है। देशभक्तिके भाव भी स्थान स्थानपर वर्षित है। छेखकमा कल्पना-शक्ति श्रीर पृतिभा पुस्तकके पृत्येक वाक्यसे टपकती है। सभी पालोंकी पारस्परिक 'वातें चौर तर्क पढ पढकर मनोरखन तो होता ही है, बुद्धि मी पूखर हो जाती है। मारतीय साहित्यमें पहले तो 'मराठी'का ही स्थान ऊँचा है फिर्म मराठी-साहित्यमें भी रागिग्री एक रत है। भाषा और भावकी गम्भीरता सराहंनीय है। उपाध्यायजीके द्रस्य अनुवाद होनेसे हिन्दीमं इसका महत्व और भी वद गया है । छेखककी छेखनकैली, अनुवादककी भाषा-शैली जैसी सुन्दर है, ब्राकार भी वेसा ही सुन्दर, छपाई वैसी ही साफ है। ऐसी सर्वाङ्गपूर्ण सुन्दर पुस्तक ं आपके देखनेमें कम आवेगी। लगभग ८०० पृष्ठकी सजिल्द पुरतक्रका मूल्य ४) और सुन्दर रेशमी सुनद्दली जिल्दका ४।

#### ३५-रूसका पञ्चायती-राज्य

ले० प्रोफेसर प्राणनाथ विद्यालकार

जिस बोल्शेविजमकी धूम इस समय ससारमें मची हुई है, जिन वोरके विनोंका नाम सुनकर सारा यूरोप काप रहा है उसीका यह इतिहास है। जारके अत्याचारोंसे पीड़ित प्रजा जारको गहीसे हटानेमें किसे समर्थ हुई, मजदूर और किसानोंने किस प्रकार जार-शाहीको उलटनेमें काम किया, अज उनकी क्या दशा है इत्यादि बातें जाननेको कीन उत्सुक नही हे ? प्रजातन्त्र-राज्यकी महत्ताका बहुत ही सुन्दर वर्णन है। प्रजाकी मजी बिना राज्य नहीं चल सकता और रूस ऐसा प्रवल राष्ट्र भी उलट दिया जा सकता है, अत्यान्यार और अन्यायका फल सदा बुरा होता है इत्यादि बातें यहे सरल और नवीन तरीकेसे लिखीं गयी हैं। छेनिन की बुितमत्ता और अन्यवसायसे उसने हमी प्रचायती राज्य स्थापित किया इसका विवरण पडकर मुदा दिल भी हाथों उछलने तगता है। १३६ पृ० की पुस्तकका मृत्य केवल ॥।। मात्र रता गया है।

#### ३६-टाल्स्टायकी कहानियां

स० श्रीयुक्त रेमचन्दर्जा

यह महात्मा टाल्स्टायकी ससार-प्रसिद्ध कहानियों का हिन्दी अनुवाद है।
पूरोपकी कोई ऐसी मापा नहीं है जिसमें इनका अनुवाद न हो गया हो।
इन कहानियों के जोडकी कहानिया सिवा उपनिषदों के और कहीं नहीं हैं।
इनकी भाषा जितनी सरल, भाव उतने ही गम्भीर है। इनका सर्वप्रधान गुगा
यह है कि ये सर्व-प्रिय हैं। धार्मिक और नैतिक भाव कूट कूटकर भरे है।
विश्वालयों के हार्बों को यदि पढ़ाई जायँ तो उनका यहा उपकार हो। किमानों को
भी इनके पाठसे वहा लाभ होगा। पहले भी कहीं से इनका अनुवाद निकला
था परन्तु सर्वप्रिय न होने के कारण उपन्यास सम्राट् श्रीयुक्त प्रेमचन्द जीद्वारा सम्पादित कराकर निकाली गयी है। सर्वसाधारण के हार्यों तक यह पुस्तक
पहुन जाय इसीलिये मूल्य केवल १० रक्सा गया है।

#### महातमा गांधोजीके जादेशानुसार राष्ट्रीय शिचालयोंके लिये संग्रहीत

िन्दीत बनुन्यी पिद्वान ४१० रामदास गाँउ एम० ए० हारा सम्पादित

# राष्ट्रीय ।शिक्षावली

पहली पेशि--(छोडो) उभोदो अक्षर झान करानेवाली । खाँचव ए० सं० २० मृत्य )॥

पहली पेथि।--(वर्डा) जिस्में गये एड्ससे सक्षर झान करानेकी शीत गताबी गरी है। जनहरंक चित्र भी दिये गये हैं जिससे पत्रींकी मगोरज्ञाता बढ़ गर्या है। मृत्य 🔊

दूसरी पोथी—ाक्षर-ज्ञान हो जानेपर पढ़ानेकी पोथी। जीवनचरित्र, इतिहास, भीति जीर कविताका सचित्र संबद्ध पृ• स॰ ६४, मृत्य।)

तीसरी पार्थी—राष्ट्रीय पाटशालाओंके अपर प्राहमरी स्कुलोंमें पढानेकी । जिन्में १ निदास, जीवनी, नीति, वस्तुपाठ भीर फविताओं हा सचित्र संत्रह हैं । ए० सं० १०४ मुख्य ।०)

चैथि पोथी—इन पुन्तक्रमें शिक्षाप्रद गत्ये, महापुरुषों-के जीवनचरित्र, विश्वान, नीति, दृष्टि, खास्ट्यरक्षा, प्राणि-श्वास्त्र, उत्योगधन्धे बाडि बालकोपयोगी विषयोंका सचित्र वर्णन थे। पृश्वसंव १५२ सूच्य ॥) पांच्वीं पोथी-राष्ट्रीय पाठशाळाओंकी मिडिल कक्षाके िलये। इसमें स्वास्थ्य-संगठन, विज्ञान, आदर्श जीवनचरित्र, राजनीति, स्वावलम्बन-विषयक पाठों श्वीर सुन्दर २ नीतिपूर्ण कविताओंका अनुपम श्रीर सिवन्न संग्रह किया गया है। ए॰ सं० २४०, मूल्य ॥)

छठी पोथी—इसके पढ़नेसे विद्यार्थियोंको अपना जीवन आदर्श यनानेमें विशेष सहायता मिछती है। प्राचीन साहित्यका पूरा परिचय मिछता है। अर्थशास्त्र, जीवनचरित्र, विज्ञान और नीति-विषयक पाठोंका इसमें संग्रह है। रोचक कविताओंका संग्रह वड़ी सावचानीसे किया गया है। उनमें प्राकृतिक वर्णन, जातीय गान और खदेश-देम विषयक अनुपम चित्र खींचा गया है। पु० सं० ३२०, मूल्य १)

#### असहयोग प्रचारका सुलभ उपाय!

कसे १ "हिन्दी पुस्तक एजेंसी कलकता" से प्रकाशित सुलम मूल्यके छोटे छोटे ट्रेक्टोंके प्रवारसे। जिनकी कई लाख प्रतियां हाथोंहाथ विक चुकी हैं। कांग्रेस, जिल्लाफत तथा अन्य देशोपयोगी संस्थाओंको उन्हें मंगाकर असहयोग-प्रचारमें सहायता करनी चाहिये। कमीशन काफी दिया जाता है।

जवलपुरका कर्मवीर अपने २० मईके अंकर्मे लिखता है:-

"ये एक पैसे और दो पैसेकी पुस्तकें आकर्षक तथा सस्ती होनेकें कारण प्रचारके लिये बहुत उपयोगी हैं।"

# सर्ी अन्यमाला

इस प्रत्यमाताके व किया व स्तेका एकमात्र उद्देश्य यही है कि द्वयोगी जीर अन्तर पृस्तकोंको हिन्दीके गरीव और उत्पृक्त पाटकोंके काल स्त्राण पार सुस्त्रम सृत्यमें पहुं चाना। धरि पाठर कृतर क्यारा करसार बढ़ाते रहे तो शीघ्र विज्ञान, कलाकोशल तथा स्थापर सम्बन्धो पुस्तकें इस मालामें निकाली जायंगा।

#### (१) आलन्डमठ

ते०—उपन्यास सम्राट् बङ्किमचन्द्र चटर्जी

यह उपन्यास सम्राट् बिह्नमचन्द्र चटर्जीकी सर्वोत्स्ट रचना है।

प्रातुभूमिके प्रति उत्कट अनुराग और प्रेमका यह प्रत्यक्ष स्वरूप है। इस पुस्तकते नव बङ्गालने केला उत्साह प्रहूण किया था उसका अनुमान केवल १६०० के पूर्व और वर्षमान बङ्गालकी तुल्ला करनेसे ही लग सकता है। इसकी अपार उपयोग्निता देखकर राजा कमलानन्द सिंहने इसे अनुवादितकर छपन्वाया था जो इस समय प्राप्य नहीं है। इस पुस्तकके कथानक पर ध्यान दिया जाय और संगठन किया जाय तो देशका बङ्गा उपकार हो। जो पकाध संस्करण निकले हैं वे अपूर्ण और महंगे हैं। इसीसे केवल प्रचारके स्थालसे सस्ते दरपर यह प्रस्तक निकालों गई है, अर्थात् २८ लाइनके प्रायः २०० पृष्टोंका सूत्य केवल ॥) मात्र रह्मा गया है।

#### (२) पश्चिमीय सभ्यताका दिवाला

ले०--ई० एस० स्टोक्स

यह पुस्तक "सस्ती प्रन्थमाला"का दूसरा पुष्प है। आज यूरोपीय संसारमें रंगका जो प्रश्न उठ रहा है और इसके कारण संसारमें जो अशान्ति मची हुई है उसीका दिग्दर्शन इस पुस्तकमें कराया गया है, और साथ ही यह भी बताया गया है कि-इस विपत्तिकालमें भारतका क्या कर्च्य है और संसार इस रगीले रोगसे कैसे मुक्त हो सकता है। मुख्य।)

#### (३) संसारका स्वश्रेष्ठ पुरुष

अ०-पं० झ्रीवनाथ पारखेय बी० ए० एत० एत० बी०

यह पुस्तक "सस्ती अन्य माला" का तीसरा पुष्प है। इसमें
सहातमा गांधीके प्रति विदेशियोंके क्या विचार हैं, उनके प्रति
उनके क्या भाव हैं, और उन्हें वह किस दृष्टिसे देखते हैं, इन
विचारोंको पढ़कर हम भारतीयोंको अपने हृदयोंपर हाथ रक्षकर
पिचार करना चाहिये कि क्या वाकर्र महातमा गांधीके प्रति
हमाने हृदयमें सन्धी भावनायें हैं। क्या उनके उपदेशोका सन्धे
हृदयसे हम पालन कर रहे हैं १ यहि नहीं तो देखिये और
विचार की जिये और अपने कर्चन्यको देश तथा महातमाजीके
प्रति पालन की जिये। मूल्य १४० पृष्ठकी पुस्तकका केवल ॥)

(४) भाक्त

ने ० स्वामी विवेकानन्दजी

भक्तियोगका अनूटा प्रन्य पृष्ठ मूल्य 🕫 )